ग्रथ चतुर्थोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः । व० १ ।१३ (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गय ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-४, ६) प्रथमादिचतुर्मृचां षष्ठचाश्चानुष्टुप्, (५,७) पञ्चमीसप्तम्योश्च पङ्किश्छन्दसी त्वामीग्ने हविष्मीन्तो देवं मर्तास ईळते। मन्ये त्वा जातवेदसं स ह्वया वेच्यानुषक १ त्र्यमिर्होता दास्वतः चर्यस्य वृक्तबर्हिषः । सं यज्ञासश्चरेन्ति यं सं वाजिसः श्रवस्यवेः २ उत स्म यं शिशं यथा नवं जिनष्टारणी। धर्तारं मानुषीगां विशामुग्निं स्वध्वरम् ३ उत स्म दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याग्रीम्। पुरू यो दग्धासि वना ऽग्नै पुशुर्न यवसे ४ -ग्रर्ध स्म यस्यार्चर्यः सम्यक् संयन्ति धूमिनेः । यदीमह त्रितो दिव्यु पु ध्मातेव धर्मित शिशीते ध्मातरी यथा ४ तवाहमंग्र ऊतिभि मित्रस्यं च प्रशस्तिभिः। द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम् मत्यीनाम् ६ तं नौ ग्रग्ने ग्रभी नरौँ रियं सहस्व ग्रा भेर। स चैपयुत् स पौषयुद् भुवुद् वार्जस्य सातर्य उतिधि पृत्सु नौ वृधे ७

## (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गय ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-३, ४-६) प्रथमादितृचस्य पञ्चमीषष्ठयोर्ऋचोश्चानुष्टुप् (४,७) चतुर्थीसप्तम्योश्च पङ्किश्छन्दसी ऋग्न ओजिष्टमा भेर द्युम्नम्समभ्येमिधिगो । प्र नौ राया परीणसा रित्स वार्जाय पन्थाम् १ त्वं नौ ऋग्ने ऋदुत क्रत्वा दर्चस्य मुंहना । त्वं ऋपुर्यर्थमार्रहत् क्राणा मित्रो न यृज्ञियः २ त्वं नौ ऋग्न एषां गर्यं पुष्टिं चे वर्धय । ये स्तोमैभिः प्र सूरयो नरौ मुघान्यानुशः ३

ये ग्रीग्ने चन्द्र ते गिर्रः शुम्भन्त्यश्वराधसः ।
शुष्मेभिः शृष्मिणो नर्रो दिवश्चिद् येषां बृहत् सुंकीर्तिर्बोधित त्मनां ४
तव् त्ये ग्रीग्ने ग्रचयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया ।
परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न विज्युः ४
नू नो ग्रग्न ऊतये सबाधंसश्च रातये ।
ग्रस्माकांसश्च सूरयो विश्वा ग्राशांस्तरीषणि ६
त्वं नो ग्रग्ने ग्रिङ्गिरः स्तुतः स्तवांन ग्रा भर ।
होतेर्विभ्वासहं रियं स्तोतृभ्यः स्तवंसे च न उत्तैर्धि पृत्सु नो वृधे ७

## (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर ऋषिः । अग्निर्देवता । जगती छन्दः जनस्य गोपा अजिनष्ट जागृंवि र्गिः सुद्र चंः सुविताय नव्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशां द्युमद् वि भांति भरतेभ्यः श्रृचिः १ यज्ञस्यं केतुं प्रथमं पुरोहित मृग्निं नरिस्त्रषधस्थे समीधिरे । इन्द्रेश देवेः सरथं स बहिष् सीद्रिज्ञ होतां यज्ञथाय सुक्रतुः २ अस्मृष्टो जायसे मात्रोः श्रुचि मृन्द्रः क्विरुदेतिष्ठो विवस्वतः । घृतेनं त्वावर्धयन्नग्न आहत धूमस्ते केतुरंभवद् दिवि श्रितः ३ अग्निर्मृतं यज्ञम्पं वेतु साध्या ऽग्निं नरो वि भरन्ते गृहेगृहे । अग्निर्मृतं यज्ञमुपं वेतु साध्या ऽग्निं वृणाना वृणते क्विक्रतम् ४ तुभ्येदमेग्ने मद्रमत्तम् वच स्तुभ्यं मनीषा इयमस्तु शं हृदे । त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीमृही रा पृणन्ति शवसा वर्धयन्ति च ४ त्वामंग्ने अङ्गिरसो गृहां हित मन्वंविन्दिक्छिश्रयाणं वनेवने । स जायसे मृथ्यमानः सही मृहत् त्वामाहः सहससस्पुत्रमंङ्गरः ६

## (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्राग्नये बृह्ते यिज्ञयाय ऋतस्य वृष्णे अस्रीराय मन्मे । घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिरं भरे वृष्णायं प्रतीचीम् १ ऋतं चिकित्व ऋतमि चिकिद्धयृ तस्य धारा अनुं तृन्धि पूर्वीः । नाहं यातुं सहसा न द्वयेने ऋतं सीपाम्यरुषस्य वृष्णः २

कर्या नो अग्न ऋत्येनृतेन भुवो नवेदा उचर्थस्य नव्यः। वेदो मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पितं सिन्तुरस्य रायः ३ के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायवः सिनषन्त द्युमन्तः। के धासिमंग्ने अनृतस्य पान्ति क आसतो वर्चसः सन्ति गोपाः ४ सर्खायस्ते विषुणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्। अधूर्षत स्वयमेते वर्चोभि ऋंजूयते वृंजिनानि ब्रुवन्तः ५ यस्ते अग्ने नमसा युज्ञमीद्दे ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्णः। तस्य चर्यः पृथुरा साधुरेतु प्रसस्त्रांणस्य नहुषस्य शेषः ६

#### (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर त्रृषिः । त्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः त्र्रचन्तस्त्वा हवाम्हे ऽर्चन्तः सिमिधीमिहि । त्र्राग्ने त्र्रचन्त ऊतये १ त्र्राग्नेः स्तोमं मनामहे सिधम् द्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविग्रस्यवः २ त्र्राग्निष्ठत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स ये चद् दैव्यं जनेम् ३ त्वमीग्ने सप्रथी त्रिस् जुष्टो होता वरेगयः । त्वयी यृज्ञं वि तेन्वते ४ त्वामीग्ने वाजसातेमं विप्रा वर्धन्ति सुष्टुतम् । स नौ रास्व सुवीर्यम् ४ त्राग्ने नेमिर्गं ईव देवाँस्त्वं पर्भिर्मिस । त्रा राधिश्चत्रमृञ्जसे ६

## (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सुतम्भर त्रृषिः । ग्रिग्नर्देवता । गायत्री छन्द ग्रिग्नं स्तोमैन बोधय समिधानो ग्रमर्त्यम् । हृव्या देवेषुं नो दधत् १ तम्ध्वरेष्वीळते देवं मर्ता ग्रमर्त्यम् । यजिष्ठं मार्नुषे जने २ तं हि शर्श्वन्त ईळेते स्तुचा देवं घृतश्चरतो । ग्रिग्नं हृव्याय वोळहेवं ३ ग्रिग्नर्जातो ग्रेरोचत घन् दस्यूञ्जयोतिषा तमः । ग्रिविन्दद् गा ग्रिपः स्वः ४ ग्रिग्नमीळेन्यं कृविं घृतपृष्ठं सपर्यत । वेतुं मे शृणवृद्धवंम् ४ ग्रिग्नं घृतेनं वावृधः स्तोमेभिर्विश्चचंषिणम् । स्वाधीभिर्वचस्युभिः ६

### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो धरुग त्रृषिः । स्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः प्र वेधसे क्वये वेद्याय गिरं भरे यशसे पूर्व्याये।

घृतप्रसत्तो ग्रस्रं सुशेवी रायो धर्ता धरुणो वस्वी ग्रिगः १

ग्रुतेने ग्रुतं धरुणं धारयन्त यृज्ञस्य शाके प्रमे व्योमन्।

दिवो धर्मन् धरुणे सेदुषो नृ ज्ञातैरजाता ग्रिभ ये नेन् चुः २

ग्रंहोयुवस्तन्वस्तन्वते वि वयो मृहद् दुष्टरं पूर्व्याये।

स संवतो नवंजातस्तुतुर्यात् सिंहं न क्रुद्धम्भितः परि ष्ठुः ३

मातेव यद् भरेसे पप्रथानो जनंजनं धायसे चर्चसे च।

वयोवयो जरसे यद् दर्धानः परि त्मना विषुरूपो जिगासि ४

वाजो नु ते शर्वसस्पात्वन्ते मुरुं दोधे धरुणे देव रायः।

पदं न तायुर्गुहा दर्धानो मृहो राये चित्रयुन्निम्स्पः प्र

### (८) अष्टमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यात्रेयः पूरुर्त्मृषिः । अग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्मृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी बृहद् वयो हि भानवे ऽर्चा देवायाग्नये । यं इंमृत्रं न प्रशंस्तिभि र्मर्तांसो दिधरे पुरः १ स हि द्युभिर्जनीनां होता दर्चस्य बाह्नोः । वि ह्व्यमृग्निरीनुष ग्भगो न वार्रमृगवित २ अस्य स्तोमे मुघोनेः सुरूये वृद्धशौचिषः । विश्वा यस्मिन् तुविष्विण् सम्यें शुष्ममाद्धुः ३ अधा ह्यंग्न एषां सुवीर्यस्य मृंहनां । तिमद् यह्नं न रोदसी प्रि श्रवो बभूवतुः ४ नू न एहि वार्य मग्ने गृणान ग्रा भर । ये वृयं ये चे सूर्यः स्विस्ति धामहे सचो तैधि पृत्सु नौ वृधे ४

#### (६) नवमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पूरुर्त्मृषिः । स्रग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्मृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी स्रा युज्ञैर्देव मर्त्यं इत्था तव्यासमूतये । स्रग्निं कृते स्विध्वरे पूरुरीळीतावसि १ ग्रस्य हि स्वयंशस्तर ग्रासा विधर्मन् मन्यंसे। तं नाकं चित्रशौचिषं मृन्द्रं पुरो मेनीषयो २ ग्रस्य वासा उ ग्रिचिषा य ग्रायुक्त तुजा गिरा। दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचेन्त्यर्चयः ३ ग्रस्य क्रत्वा विचेतसो दुस्मस्य वसु रथ ग्रा। ग्रधा विश्वासु हव्यो ऽग्निर्विच्च प्र शस्यते ४ नू नु इद्धि वार्य मासा संचन्त सूरयः। ऊर्जो नपादिभष्टये पाहि शाग्ध स्वस्तयं उतिर्ध पृत्सु नौ वृधे ४

## (१०) दशमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मृक्तवाहा ग्रात्रेयो द्वित त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचामनुष्टुप् , (६) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी
प्रातर्ग्नाः पुरुप्रियो विशः स्तेवेतातिथिः ।
विश्वानि यो ग्रमेत्यों हुव्या मर्तेषु रग्रयंति १
द्वितार्य मृक्तवाहसे स्वस्य दर्चस्य मृंहनां ।
इन्दुं स धेत्त न्नानुषक् स्तोता चित् ते न्नानाम् ।
ग्ररिष्टो येषां रथो व्यश्वदावृज्ञीयंते ३
चित्रा वा येषु दीधिति रासज्जुक्था पान्ति ये ।
स्तीर्णं बृहिः स्वर्णरे श्रवांसि दिधरे परि ४
ये में पञ्चाशतं दुदु रश्वानां सुधस्तुति ।
द्युमदेग्ने मिह श्रवों बृहत् कृधि मुघोनां नृवदंमृत नृग्णम् ६

## (११) एकादशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो विव्वर्मृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्मृचोर्गायत्री, (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योरनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च विराङ्रूपा छन्दांसि

श्रभ्येवस्थाः प्र जीयन्ते प्र व्वेर्वविश्विकेत । उपस्थे मातुर्वि चष्टे १ जुहुरे वि चितयन्तो ऽनिमिषं नृम्णं पन्ति । श्रा दृळहां पुरं विविशुः २ म्रा श्वैत्रेयस्यं जन्तवौ द्युमद् वर्धन्त कृष्टयः । निष्कग्रीवो बृहदुंक्थ एना मध्वा न वर्जियः ३ प्रियं दुग्धं न काम्य मर्जामि जाम्योः सर्चा । घुमों न वार्जजठरो ऽदंब्धः शश्वंतो दर्भः ४ क्रीळेन् नो रश्म म्रा भुंवः सं भस्मेना वायुना वेविदानः । ता म्रस्य सन् धृषजो न तिग्माः सुसंशिता वृद्ध्यो वद्<u>तरो</u>स्थाः ४

## (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयाः प्रयस्वन्त त्रृषयः । अग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् , (४) चतुर्थ्या त्रृचश्च पङ्किश्वन्दसी यमेग्ने वाजसातम् त्वं चिन् मन्येसे रियम् । तं नी गीभिः श्रवार्य्यं देवृत्रा पेनया युर्जम् १ ये त्रृग्ने नेरयेन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शर्वसः । त्रृप् देषो त्रृप हृरो उन्यवतस्य सिश्चरे २ होतीरं त्वा वृग्णीमृहे उग्ने दत्त्वेस्य सार्धनम् । युत्रेषु पूर्व्यं गिरा प्रयस्वन्तो हवामहे ३ इत्था यथां त ऊतये सहसावन् दिवेदिवे । ग्रय त्रृग्तार्य सुक्रतो गोभिः ष्याम सध्मादौ वृग्तिः स्याम सध्मादैः ४

#### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सस मृषिः । म्राग्निदेवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप्, (४) चतुर्थ्या मृचश्च पङ्किश्छन्दसी मनुष्वत् त्वा नि धीमहि मनुष्वत् समिधीमहि । स्राग्ने मनुष्वदेङ्गिरो देवान् देवयते येज १ त्वं हि मानुष्वे जने ऽग्ने सुप्रीत इध्यसे । स्रुचेस्त्वा यन्त्यानुषक् सुजात सिपरासुते २ त्वां विश्वे स्रजोषंसो देवासो दूतमंक्रत । स्पर्यन्तस्त्वा कवे युज्ञेषु देवमीळते ३ देवं वो देवयुज्यया ऽग्निमीळीत मर्त्यः । समिद्धः शुक्र दीदिद्य तस्य योनिमासेदः स्तसस्य योनिमासेदः ४

# (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो विश्वसामा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् , (४) चतुर्थ्या ऋचश्च पङ्किश्छन्दसी

प्र विश्वसामन्नित्रव दर्चा पाव्कशौचिषे । यो ग्रेध्वरेष्वीड्यो होता मुन्द्रतमो विशि १ न्यशृंग्गिं जातवेदसं दर्धाता देवमृत्विज्ञम् । प्र यज्ञ एत्वानुष गृद्या देवव्यचस्तमः २ चिकित्विन्मेनसं त्वा देवं मर्तास ऊतये । वरेगयस्य तेऽवेस इयानासौ ग्रमन्महि ३ ग्रग्नै चिकिद्धयर्शस्य न इदं वर्चः सहस्य । तं त्वा सुशिप्र दंपते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीर्भिः शुम्भन्त्यत्रयः ४

#### (१५) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो विश्वर्चर्षशिर्द्यम्र सृषिः । स्रग्निर्देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप्, (४) चतुर्थ्या स्रृचश्च पङ्किश्छन्दसी स्रामे सहैन्तमा भैर द्युम्नस्यै प्रासहौ रियम् ।

विश्वा यश्चर्ष्णीर्भ्यार्ड्ड सा वाजेषु सासहेत् १
तमेग्ने पृतनाषहं रियं संहस्व ग्रा भेर ।
त्वं हि सत्यो ग्रद्धतो दाता वाजेस्य गोमेतः २
विश्वे हि त्वां सजोषंसो जनांसो वृक्तबंहिषः ।
होतांरं सर्चसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुरु ३
स हि ष्मां विश्वचंषिण रिभमांति सहो द्धे ।
ग्रग्ने एषु चयेष्वा रेवनंः शुक्र दीदिहि द्युमत् पांवक दीदिहि ४

## (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायना लौपायना वा क्रमेगार्षयः । स्रग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः स्रग्ने त्वं नो स्रन्तम उत त्राता शिवो भैवा वरूथ्यैः १ वसुरिग्नर्वसृश्रवा स्रच्छो निच्च द्युमत्तमं रियं दोः १ २ स नौ बोधि श्रुधी हर्वमुरुष्या गौ स्रघायतः समस्मात् ३ तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्रायं नूनमीमहे सर्खिभ्यः २ ४

## (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेया वसुयव त्रुषयः । त्रश्निर्देवता । त्रन्षुप् छन्दः ग्रच्छा वो ग्रुग्निमवसे देवं गासि स नो वसुः। रासंत् पुत्र ऋृंषूणा मृतावां पर्षति द्विषः १ स हि सत्यो यं पूर्वे चिद् देवासिश्चद् यमीधिरे। होतारं मुन्द्रजिह्नमित् सुदीतिभिर्विभावसम् २ स नौ धीती वरिष्ठया श्रेष्ठिया च सुमृत्या। त्र्रमें रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिवरेगय ३ <u> ऋ</u>ग्निर्देवेषु राजत<u>्य</u> ग्निर्मर्तेष्वाविशन् । श्रुग्निनों हव्य वाहेनो ऽग्निं धीभिः संपर्यत ४ <u> ऋ</u>ग्निस्तुविश्रेवस्तमं तुविश्रेह्माराम<u>्त</u>मम् । त्रुत्तें श्राव्यत्पंतिं पुत्रं देदाति दाशुषे ४ <u> श्रुग्निर्ददाति सत्पतिं सासाह</u> यो युधा नृभिः । <u> ऋग्निरत्यं रघुष्यदं जेतारमपंराजितम्</u> ६ यद् वाहिष्टुं तद्ग्रये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद् रिय स्त्वद् वाजा उदीरते ७ तर्व द्युमन्तौ ऋर्चयो ग्रावैवोच्यते बृहत्। उतो ते तन्यतुर्यथा स्वानो त्रीर्त त्मनी दिवः ५ एवाँ ग्रग्नि वेस्यवेः सहसानं वेवन्दिम । -स <u>नो</u> विश्<u>वा</u> त्र<u>ति द्विषः पर्षन्</u>चावेवे सुक्रर्तुः ६

#### (१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेया वसूयव त्रृषयः । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चामग्निः, (६) नवम्याश्च लिङ्गोक्ता देवताः । गायत्री छन्दः ग्राग्ने पावक रोचिषां मुन्द्रयां देव जिह्नयां । ग्रा देवान् वित्व यिद्धं च १ तं त्वां घृतस्त्रवीमहे चित्रंभानो स्वर्दशंम् । देवाँ ग्रा वीतये वह २ वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि । ग्राग्ने बृहन्तंमध्वरे ३ ग्राग्ने विश्वेभिरा गहि देवेभिर्द्वव्यदातये । होतारं त्वा वृशीमहे ४

यर्जमानाय सुन्<u>व</u>त ग्राग्ने सुवीर्यं वह। देवैरा सित्स बृहिंषि ४ सिम्धानः सेहस्र<u>जि</u> दग्ने धर्माणि पुष्यसि। देवानां दूत उक्थ्यः ६ न्यर्ंग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यिवष्ठियम्। दर्धाता देवमृत्विर्जम् ७ प्रयुत्त एत्वानुष गृद्या देवव्यंचस्तमः। स्तृणीत बृहिंग्सदे ५ एदं मुरुतो ग्रिश्वनां मित्रः सीदन्तु वर्रणः। देवासः सर्वया <u>वि</u>शा ६

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य त्रैवृष्णस्त्र्यरुणः पौरुकुत्स्यस्त्रसदस्युर्भारतोऽश्चमेधश्च राजानो भोमौऽत्रिर्वा ऋषिः । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामग्निः, (६) षष्ठचाश्चेन्द्राग्नी देवते । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्ठुप् , (४-६) द्वितीयतृचस्य चानुष्ठुप् छन्दसी ग्रमंस्वन्ता सत्पंतिर्मामहे मे गावा चेतिष्ठो ग्रस्रोरो मुघोनः । त्रैवृष्णो ग्रम्ने दुशभिः सहस्त्रै वैश्वानर् त्र्यरुणश्चिकेत १ यो मे शृता चे विश्वातं च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा ददाति । वैश्वानर् सुष्ठुतो वावृधानो ऽग्ने यच्छ त्र्यरुणाय शर्म २ एवा ते ग्रम्ने सुमृतिं चेकानो नविष्ठाय नवमं त्रसदेस्यः । यो मे गिर्रस्तुविजातस्य पूर्वी युक्तेनाभि त्र्यरुणो गृणाति ३ यो म इति प्रवोच त्यश्चमधाय सूरये । दद्वचा सानां यते ददन्मेधामृतायते ४ यस्य मा परुषाः श्वात मुद्धर्षयन्त्युच्चर्णः । ग्रश्वमेधस्य दानाः सोमां इव त्र्याशिरः ५ इन्द्राग्नी शत्रदावन्य श्वमेधे सुवीर्यम् । च्वत्रं धारयतं बृहद् द्विव सूर्यमिवाजर्यम् ६

## (२०) विंशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयी विश्ववारा त्रृषिका । ग्रिग्निर्देवता । (१,३) प्रथमर्चस्तृतीयायाश्च त्रिष्टुप्, (२) द्वितीयाया जगती, (४) चतुर्थ्या ग्रमुष्टुप्, (५-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च गायत्री छन्दांसि सिमिद्धो <u>ग्रिग्निर्दिव शो</u>चिरंश्रेत् <u>प्र</u>त्यङ्ङुषसु<u>र्</u>विया वि भौति । एति प्राची <u>विश्ववीरा नमी भिर्देवाँ ईळ</u>ीना ह्विषी घृताची १ सिम्ध्यमीनो <u>ग्र</u>मृतस्य राजसि ह्विष्कृरवन्तं सचसे स्<u>व</u>स्तये ।

विश्वं स धंते द्रविणं यमिन्वं स्यातिथ्यमेग्ने नि चे धत् इत् पुरः २ अग्ने शर्धं महते सौभंगाय तर्वं द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । सं जास्पत्यं सुयम्मा कृंणुष्व शत्रूयताम्भि तिष्ठा महांसि ३ सिमद्धस्य प्रमहसो उग्ने वन्दे तव श्रियंम् । वृष्भो द्युम्वां असि समध्वरेष्विध्यसे ४ सिमद्धो अग्न आहत देवान् येचि स्वध्वर । त्वं हि हेव्यवाळसि ४ आ जुहोता दुवस्यताऽ ग्निं प्रयत्यध्वरे । वृणीध्वं हेव्यवाहेनम् ६

#### (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यो गौरिवीतिर्ऋषः । इन्द्रो देवता, तत्रापि (६) नवम्या ऋचः प्रथमपादस्योशना वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्र्यर्यमा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त । ग्रर्चन्ति त्वा मुरुतः पूतदे बा स्त्वमैषामृषिरिन्द्रासि धीरः १ त्रम् यदी मुरुती मन्दसान मार्चिन्नन्द्रं प<u>ि</u>पवांसं सुतस्य । त्राद<u>त्त</u> वर्जम्भि यद<u>हिं ह</u>न्नुपो युह्वीरसृजत् सर्तवा उ<sup>1</sup> २ उत ब्रह्मागो मरुतो मे ऋस्ये न्द्रः सोमस्य सुषुतस्य पेयाः । तद्धि हुव्यं मर्नुषे गा ग्रविन्दा दहुन्नहिं पिपवाँ इन्द्री ग्रस्य ३ त्र्याद् रोदेसी वितुरं वि ष्कंभायत् संविव्यानश्चिद् भियसे मृगं केः । जिर्गिर्तिमिन्द्री ऋपुजर्गुरा<u>णः प्रति श्</u>वसन्तमवे दानुवं हेन् ४ ग्र<u>ध</u> क्रत्वी मघवृन् तुभ्ये देवा ग्रनु विश्वे ग्रददुः सोम्पेयेम् । यत् सूर्यस्य हुरितः पर्तन्तीः पुरः स्तीरुपरा एतेशे कः ४ नव यदस्य नवृतिं चे भोगान् त्साकं वजेरा मुघवां विवृश्चत्। ग्रर्चन्तीन्द्रं मरुतः सधस्थे त्रैष्टेभेन् वर्चसा बाधत् द्याम् ६ सखा सर्व्ये ग्रपचत् तूर्यमुग्नि रस्य क्रत्वी महिषा त्री शतानि । त्री साकमिन्द्रो मनुषः सर्रांसि सुतं इंपेबद् वृत्रहत्यीय सोमेम् ७ त्री यच्छता मेहिषागामघो मा स्त्री सरांसि मघवां सोम्यापाः। कारं न विश्वे ग्रह्णन्त देवा भरमिन्द्रीय यदहिं जुघानं ५ उशना यत् संहुस्यैईरयति गृहिमन्द्र जूज्वानेभिरश्वैः । वन्वानो स्रत्रं सरथं ययाथ कुत्सेन देवैरवनोर्ह शृष्णम् ६ प्रान्यञ्चक्रमेवृहः सूर्यस्य कुत्सीयान्यद् वरिवो यातेवेऽकः ।

श्रुनासो दस्यूँरमृणो व्धेन नि दुंर्योण श्रावृणङ मृधवीचः १० स्तोमांसस्त्वा गौरिवीतेरवर्ध चर्रन्थयो वैदिधनाय पिप्रुम् । श्रा त्वामृजिश्वा सुरुयार्थ चक्के पर्चन् प्रक्तीरपिकः सोममस्य ११ नविग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दर्शग्वासो श्रुभ्येर्चन्त्यकैः । गर्व्यं चिदूर्वमंपिधानवन्तं तं चिन्नरः शशमाना ग्रपं वन् १२ कथो नु ते परि चराणि विद्वान् वीर्या मघवन् या चकर्थं । या चो नु नव्यां कृणवंः शिवष्ट प्रेदु ता ते विदर्थेषु ब्रवाम १३ एता विश्वां चकृवां ईन्द्र भूर्य परीतो जनुषा वीर्येण । या चिन्नु विज्ञन् कृणवो दधृष्वान् न ते वर्ता तिर्वष्या श्रस्ति तस्याः १४ इन्द्र ब्रह्मं क्रियमाणा जुषस्व या ते शिवष्ट नव्या श्रकर्म । वस्त्रैव भृद्रा सुकृता वसूयू रथं न धीरः स्वपा श्रतज्ञम् १४

(२२) द्वाविंशं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो वभुर्ऋषः । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चामिन्द्रः, (१२-१४) द्वादश्यादिचतसृगाञ्च ऋग्णञ्चयेन्द्रौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

क्वर्षस्य वीरः को ग्रंपश्यदिन्द्रं सुखरंथमीयंमानं हरिभ्याम् । यो राया वृजी सुतसोमिम्च्छन् तदोको गन्तां पुरुहूत ऊती १ ग्रवांचच प्रमस्य सुस्व रुग्रं निधातुरन्वायिम्च्छन् । ग्रपृंच्छम्न्याँ उत ते मं ग्राहु रिन्द्रं नरी बुबुधाना ग्रंशेम २ प्र नु व्यं सुते या ते कृतानी न्द्र ब्रवांम् यानि नो जुजींषः । वेद्दविद्वाञ्छृणवेच्च विद्वान् वहेतेऽयं मुघवा सर्वसेनः ३ स्थिरं मनेश्चकृषे जात ईन्द्र वेषीदेको युधये भूयंसश्चित् । ग्रश्मानं चिच्छवंसा दिद्युतो वि विदो गर्वामूर्वमुस्त्रियाणाम् ४ पूरो यत् त्वं प्रम ग्राजनिष्ठाः परावित् श्रुत्यं नाम् बिभ्रत् । ग्रतिश्चिदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वां ग्र्यां ग्रंजयद् दासपंताः ५ तुभ्येदेते मुरुतः सुशेवा ग्रर्चन्त्यकं सुन्वन्त्यन्धः । ग्रहिमोहानम्प ग्राशयानं प्र मायाभिर्मायिनं सच्चदिन्द्रः ६ वि षू मृधों जनुषा दानमिन्व न्नहुन् गर्वा मघवन् त्संचकानः । ग्रत्रां दासस्य नर्मुचेः शिरो य दर्वर्तयो मनेवे गातुम्च्छन् ७ युजं हि मामकृथा म्रादिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्। ग्रश्मनिं चित् स्वर्यं वर्तमानं प्र चिक्रियेव रोदंसी मुरुद्भ्यः ५ स्त्रियो हि दास ग्रायुधानि चक्रे किं मां करन्नबुला ग्रस्य सेनाः। म्रान्तर्ह्यरुपे ग्रस्य धेने म्रथोप प्रैद् युधये दस्युमिन्द्रः ६ समत्र गावोऽभितोऽनवन्ते हेर्ह वृत्सैर्वियुता यदासंन्। सं ता इन्द्री ग्रसृजदस्य शाके र्यदीं सोमासः सुष्ता ग्रमन्दन् १० यदीं सोमा बुभुधूता ग्रमन्द न्नरौरवीद् वृष्भः सादीनेषु । पुरंदुरः पंपिवाँ इन्द्रौ ग्रस्य पुनुर्गवीमददादुस्त्रियोगाम् ११ \_ भुद्र<u>मि</u>दं रुशमो स्रग्ने स्रक्रन् गर्वा <u>च</u>त्वा<u>रि</u> दर्दतः <u>स</u>हस्रो । <u>ऋगंचयस्य</u> प्रयंता मुघा<u>नि</u> प्रत्यंग्रभीष्म नृतंमस्य नृणाम् १२ सुपेशेसं मार्व सृजन्त्यस्तं गर्वा सहस्रै रुशमसो त्रुग्ने। तीवा इन्द्रेमममन्दुः सुतासो ऽक्तोर्व्युष्टौ परितक्म्यायाः १३ स्रौच्छ्त् सा रात्री परितक्म्या याँ स्रृंग<u>ांच</u>ये राजीन रुशमीनाम् । ग्रत्यो न वाजी रघुरज्यमानो बुभुश्चत्वार्यसनत् सहस्री १४ चतुःसहस्रं गर्व्यस्य पश्चः प्रत्यंग्रभीष्म रुशमेष्वग्ने । घर्मश्चित् तप्तः प्रवृजे य त्रासी दयस्मयस्तम्वादीम विप्रीः १५

### (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय ग्रवस्युर्त्मृषिः । (१-७, ८, १०-१३)

प्रथमादिसप्तर्चामष्टम्याः प्रथमद्भितीयपादयोर्दशम्यादिचतसृगाञ्चेन्द्रः (८)

त्रष्टम्यास्तृतीयपादस्येन्द्रः कुत्सो वा, चतुर्थपादस्येन्द्र उशना वा, (६) नवम्याश्चेन्द्राकुत्सौ देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रो रथीय प्रवर्त कृगोति यम्ध्यस्थीन्म् घवी वाज्यन्तेम् ।
यूथेव पृश्वो व्युनोति गोपा ग्रिरष्टो याति प्रथमः सिषासन् १
ग्रा प्र द्रेव हरिवो मा वि वेनः पिष्ठोङ्गराते ग्राभि नः सचस्व ।
नृहि त्वदिन्द्र वस्यौ ग्रुन्यदस्त्ये मेनांश्चिज्ञनिवतश्चकर्थ २
उद्यत् सहः सहंस ग्राजेनिष्ट देदिष्ट इन्द्रे इन्द्रियाणि विश्वी ।
प्राचौदयत् सुदुर्घा वृवे ग्रुन्त वि ज्योतिषा संववृत्वत् तमौऽवः ३
ग्रानेवस्ते रथमश्चीय तन्नन् त्वष्टा वर्जं पुरुहूत द्युमन्तेम् ।
ब्रह्माण इन्द्रे मृहयेन्तो ग्रुके रविर्धयन्नहिये हन्तवा उ

वृष्णे यत् ते वृषेणो ऋर्कमर्चा निन्द्र ग्रावर्णो ऋदितिः सजोषाः । <u>अनुश्वासो</u> ये पुवयौऽरथा इन्द्रेषिता अभ्यविर्तन्त दस्यून् ४ प्रते पूर्वा<u>शि</u> करेंगानि वो<u>चं</u> प्र नूतेना मघवन् या <u>च</u>कर्थ । शक्तीं वो यद् विभरा रोर्दसी उभे जर्यन्नपो मर्नवे दानुचित्राः ६ तदिन्नु ते करेणं दस्म विप्रा ऽहिं यद् घ्नन्नोजो स्रत्रामिमीथाः । शुष्णंस्य चित् परि माया स्रिगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नपु दस्यूँरसेधः ७ त्वमुपो यदेवे तुर्वशाया ऽरमयः सुदुर्घाः पार ईन्द्र । उग्रमीयातमवीहों हु कुत्सं सं हु यद् वीमुशनारीन्त देवाः ५ इन्द्रक्तित्सा वर्हमाना रथेना ऽऽ वामत्या ग्रपि कर्गे वहन्त् । निः षीमुद्धो धर्मथो निः षुधस्थान् मुघोनी हृदो वरथस्तमासि ६ वार्तस्य युक्तान् त्सुयुर्जिश्चिदश्वीन् कृविश्चिदेषो ग्रीजगन्नवृस्युः । विश्वे ते ग्रत्रं मुरुतः सरवाय इन्द्र ब्रह्माणि तविषीमवर्धन् १० सूरेश्चिद् रथं परितक्म्यायां पूर्वं करदुपेरं जूजुवांसीम् । भर्र<u>च</u>क्रमेत<u>्रशः</u> सं रिंगाति पुरो दर्धत् सनिष्यति क्रतुं नः ११ त्र्यायं जेना त्र<u>भिचर्चे जगामे न्द्रः</u> सर्खायं सुतसीम<u>मि</u>च्छन्। वदुन् ग्रावाव् वेदिं इंभ्रयाते यस्यं जीरमध्वर्यवश्चरंन्ति १२ ये चाकर्नन्त चाकर्नन्त नू ते मर्ता ग्रमृत मो ते ग्रंह ग्रारेन्। वावृन्धि यज्यूँरुत तेषु धेह्यो जो जनेषु येषु ते स्याम १३

## (२४) चतुर्विंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो गातुर्मृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स्रदेर्द्रुरुत्समसृजो वि खानि त्वर्मर्णवान् बेद्धधानाँ स्ररम्णाः । महान्तिमिन्द्र पर्वतं वि यद् वः सृजो वि धारा स्रवं दान्वं हेन् १ त्वमुत्साँ स्रृतुभिर्बद्धधानाँ स्ररंहु ऊधः पर्वतस्य विज्ञन् । स्रिहं चिदुग्र प्रयुतं शयानं जधन्वाँ ईन्द्र तिविषीमधत्थाः २ त्यस्यं चिन्महृतो निर्मृगस्य वधर्जधान् तिविषीभिरिन्द्रेः । य एक इदेप्रतिर्मन्यमान् स्रादंस्माद्न्यो स्र्जनिष्ट तव्यान् ३ त्यं चिदेषां स्वधया मदेन्तं इंमृहो नपति सुवृधं तमोगाम् । वृषप्रभर्मा दान्वस्य भामं वजेग वृजी नि जीवान् शुष्णीम् ४ त्यं चिदस्य क्रतुंभिर्निषंत्तम मुर्मगो विदिद्दंस्य मर्म ।

यदीं सुन्नत्र प्रभृता मदस्य युयुत्सन्तं तमिस हुम्यें धाः ४ त्यं चिद्वित्था कत्पयं शयानमसूर्ये तमिस वावृधानम् । तं चिन्मन्दानो वृष्पः सुतस्यो च्रीरन्द्री ग्रप्गूर्या जघान ६ उद् यदिन्द्री महते दान्वाय वध्यमिष्ट सहो ग्रप्रतीतम् । यदीं वर्जस्य प्रभृतौ द्दाभ् विश्वस्य जन्तोर्रधमं चेकार ७ त्यं चिदर्णं मधुपं शयान मिसन्वं व्वं मह्यादंदुग्रः । ग्रुपादंमत्रं महता व्धेन नि दुर्योण ग्रावृणङ् मध्रवाचम् ६ को ग्रस्य शुष्मं तविषीं वरात एको धना भरते ग्रप्रतीतः । इमे चिदस्य जर्यसो नु देवी इन्द्रस्यौजिसो भियसा जिहाते ६ न्यस्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्रीय गातुरुशतीवे येमे । सं यदोजौ युवते विश्वमाभि रन्ने स्वधाव्ने चित्रयौ नमन्त १० एकं नु त्वा सत्यति पाञ्चजन्यं जातं शृणोमि युशसं जनेषु । तं मे जगृभ्र ग्राशसो नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवीमानास इन्द्रम् ११ एवा हि त्वामृतुथा यातयन्तं मुघा विप्रेभ्यो दर्दतं शृणोमि । किं ते ब्रुह्माणो गृहते सर्वायो ये त्वाया निद्धुः कामिमन्द्र १२

द्वितीयोऽध्यायः ।

। व० १।२८

(२४) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः संवरग त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

महि महे त्वसे दीध्ये नृ निन्द्रियेत्था त्वसे स्रतंव्यान् । यो ग्रेस्मै सुमृतिं वार्जसातौ स्तुतो जने समृयिश्चिकेते १ स त्वं ने इन्द्र धियसानो ग्रुके हरीणां वृष्ट्न् योक्त्रेमश्रेः । या इत्था मेघवृन्ननु जोषं वन्नौ ग्रुभि प्रार्यः सिन्ध जनीन् २ न ते ते इन्द्राभ्यर्रस्मदृष्वा ऽयुक्तासो स्रब्रह्मता यदसेन् । तिष्ठा रथमधि तं वेजह्स्ता ऽऽर्शिमं देव यमसे स्वर्श्वः ३ पुरू यत् ते इन्द्र सन्त्युक्था गर्वे चकर्थोर्वरीसु युध्येन् । तत्वे सूर्याय चिदोकिस स्वे वृषां समत्सु दासस्य नामं चित् ४ वृयं ते ते इन्द्र ये च नरः शर्धो जज्ञाना याताश्च रथाः । ग्रास्माञ्जगम्यादिहशुष्म सत्वा भगो न हर्व्यः प्रभृथेषु चारः ४ पृण्वेरायमिन्द्र त्वे ह्योजो नृम्णानि च नृतमनो ग्रम्तिः । स न एनी वसवानो रियं दाः प्रार्यः स्तुषे तुविम् घस्य दानम् ६ एवा न इन्द्रोतिभिरव पाहि गृंग्यतः शूर कारून् । उत त्वचं दर्दतो वाजसातौ पिप्रीहि मध्वः सुषुतस्य चारौः ७ उत त्ये मा पौरुकुत्स्यस्य सूरे स्त्रसर्दस्योहिंरिणनो रर्गणाः । वहन्तु मा दश श्येतासो ग्रस्य गैरिचितस्य क्रतुंभिर्नु संश्चे ६ उत त्ये मा मारुताश्चस्य शोगाः क्रत्वीमघासो विदर्थस्य रातौ । सहस्रा मे च्यवतानो दद्यान ग्रानूकम्यों वर्षुषे नार्चत् ६ उत त्ये मा ध्वन्यस्य जुष्टा लच्मग्यस्य सुरुचो यतानाः । मृह्रा रायः सुंवर्रगस्य ग्रृषे र्वुजं न गावः प्रयंता ग्रपि गमन् १०

## (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य प्राजापत्यः संवरग त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चां जगती (६) नवम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्रजातशत्रुम<u>ुजरा</u> स्वेर्व त्यन् स्वधामिता दुस्ममीयते । सुनोर्तन पर्चत ब्रह्मवाहसे पुरुष्टताय प्रतरं देधातन १ ्र्या यः सोमेन जठरमपिप्रता<sup>-</sup>ऽमेन्दत मघवा मध्वो ग्रन्धेसः । यदीं मृगाय हन्तेवे मुहावेधः सहस्रिभृष्टिमुशनी वधं यमेत् २ यो श्रस्मे घूंस उत वा य ऊर्धनि सोमं स्नोति भवति द्युमाँ श्रहे। त्रपीप शकस्तेतन्षिम्हति तनूशिभ्रं मुघवा यः केवास्यः ३ यस्यार्वधीत् पितरं यस्यं मातरं यस्यं शुक्रो भ्रातंरं नातं ईषते । वेती द्वेस्य प्रयंता यतंकरो न किल्बिषादीषते वस्व स्त्राकरः ४ न पुञ्चभिर्द्शभिर्वष्ट्यारभं नास्निता सचते पुष्यता चन । जिनाति वेदेमुया हन्ति वा धुनि रा देव्युं भेजित गोमीत बुजे ४ वित्वर्ज्ञणः समृतौ चक्रमासजो ऽस्नवतो विषुणः सुन्वतो वृधः । इन्द्रो विश्वस्य दिमता विभीषेगो यथावशं नैयति दासमार्यः ६ समीं पुरोर्रजित भोजनं मुषे वि दाशुषे भजित सूनरं वस् । दुर्गे चन ध्रियते विश्व ग्रा पुरु जनो यो ग्रस्य तर्विषीमचुंक्रुधत् ७ \_ सं यजनौ सुधनौ <u>विश्वर्शर्घसाव वे</u>दिन्द्रौ मुघवा गोर्षु श्रिष्ठ्रे ।

यु<u>जं</u> ह्यर्१न्यमकृत प्रवे<u>प</u> न्यु<u>दीं</u> गर्व्यं सृज<u>ते</u> सत्वं<u>भिर्धुनिः ५ सहस्रसामाग्रिवेशिं गृणीषे</u> शत्रिमग्न उपमां <u>केतुम</u>र्यः । तस्मा ग्रापः संयतः पीपयन्त तस्मिन् <u>ब</u>त्रममवत् त्वेषमस्तु ६

### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चामनुष्टुप् , (८) त्रष्टम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

यस्ते साधिष्ठोऽवंस इन्द्र क्रतुष्टमा भेर । ग्रुस्मभ्यं चर्षग्रीसहं सिख्तं वाजेषु दुष्टरेम् १ यदिन्द्र ते चतस्त्रो यच्छूर सन्ति तिस्रः । यद् वा पर्श्व चितीना मवस्तत् सु नु ग्रा भेर २ त्र्या तेऽवो वरेरायं वृषेन्तमस्य हूमहे । वृषंज्तिर्हि जीज्ञष ग्राभूभिरिन्द्र तुर्विर्णः ३ वृषा ह्यसि रार्धसे जिज्ञषे वृष्णि ते शर्वः । स्व चीत्रं ते धृषन्मनीः सत्राहिमिन्द्र पौंस्यीम् ४ त्वं तिमन्द्र मर्त्यं मिमत्रयन्तमिद्रवः । सर्व्रथा शतक्रतो नि यहि शवसस्पते ४ त्वामिद् वृत्रहन्तम् जनसो वृक्तबिहिषः । उग्रं पूर्वीषुं पूर्व्यं हर्वन्ते वार्जसातये ६ <u> ग्रु</u>स्माकेमिन्द्र दुष्ट्ररं <u>पुरो</u>यावानमाजिषु । स्यावनि धनैधने वाज्यन्तमवा रथेम् ७ <u> ग्रुस्माकमिन्द्रेहि नो</u> रथमवा पुरेध्या । वयं शिविष्ठ वार्यं दिवि श्रवौ दधीमहि दिवि स्तोर्म मनामहे ५

#### (२८) अष्टाविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः प्रभूवसुर्ऋषः । इन्द्रो देवता । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् ,

(३) तृतीयायाश्च जगती छन्दसी स स्रा गमदिन्द्रो यो वसूनां चिकेतद् दातुं दार्मनो र<u>यी</u>गाम् ।

<u>धन्वच</u>रो न वंस्नेगस्तृषागा श्लेकमानः पिबतु दुग्धम्ंशुम् १

ग्रा ते हर्नू हरिवः शूर शिष्ट्रे रुहुत् सोमो न पर्वतस्य पृष्ठे । ग्रम्ने त्वा राज्नवर्ततो न हिन्वन् गीर्भिमेदेम पुरुहूत् विश्वे २ चक्रं न वृत्तं पुरुहूत् वेपते मनो भिया मे ग्रमतेरिदेद्रिवः । रथादिधि त्वा जिरता सेदावृध कुविन्नु स्तीषन्मधवन् पुरूवसुः ३ एष ग्रावेव जिरता ते इन्द्रे येर्ति वाचे बृहद्रोशुषाणः । प्र सव्येने मधवन् यंसि रायः प्र देचिणिद्धेरिवो मा वि वेनः ४ वृषां त्वा वृष्णं वर्धतु द्यौ वृषा वृष्टभ्यां वहसे हरिभ्याम् । स नो वृषा वृष्रेरथः सुशिष्ट्र वृष्टेक्रतो वृषां विज्ञन् भरे धाः प्र यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान् त्रिभः श्वतैः सर्चमानावदिष्ट । यूने समस्मै चितयौ नमन्तां श्रुतर्रथाय मरुतो दुवोया ६

## (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्मृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः सं भानुना यतते सूर्यस्या ऽऽजुह्णाना घृतपृष्टुः स्वञ्चाः । तस्मा ग्रमृधा उषसो व्युच्छान् य इन्द्रीय सुनवामेत्याहे १ सिमिद्धाग्निर्वनवत् स्तीर्ग्रबिहि र्युक्तग्रावा सुतसोमो जराते । ग्रावाणो यस्यैषिरं वदन्त्य यदध्वर्युर्ह्विषाव् सिन्धुम् २ वधूरियं पतिमिच्छन्त्यैति य ई वहाते मिहिषीमिषिराम् । ग्रास्य श्रवस्याद् रथ ग्रा च घोषात् पुरू सहस्रा परि वर्तयाते ३ न स राजा व्यथते यस्मिन्नन्द्रं स्तीवं सोमं इंपर्बित गोसंखायम् । ग्रा सत्वनैरजित हन्ति वृत्रं चेति चितीः सुभगो नाम् पुष्येन् ४ पुष्यात् चेमे ग्राभि योगे भवा त्युभे वृतौ संयती सं जयाति । प्रियः सूर्ये प्रियो ग्रा भवाति य इन्द्रीय सुतसोमो दद्रीशत् ५

## (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । इन्द्रो देवता । ग्रनुष्टुप् छन्दः उरोष्टं इन्द्र राधंसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । ग्रधां नो विश्वचर्षणे द्युमा सुंचत्र मंहय १ यदीमिन्द्र श्रवाय्य मिर्षं शविष्ठ दिध्षे । प्राथे दीर्घ्रश्रत्तम्ं हिरंगयवर्ण दुष्टरंम् २

शुष्मिसो ये ते स्रद्रिवो मेहनां केत्सापः । उभा देवावृभिष्टेये दिवश्च गमश्च राजथः ३ उतो नो स्रस्य कस्यं चिद् दर्ज्ञस्य तर्वं वृत्रहन् । स्रमभ्यं नृम्णमा भेरा उस्मभ्यं नृमणस्यसे ४ नू ते स्राभिर्भिष्टिभि स्तव शर्मञ्छतक्रतो । इन्द्र स्यामं सुगोपाः शूर स्यामं सुगोपाः ४

#### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । इन्द्रो देवता । (१-४) प्रथमादिचतुर्ज्ञृचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी यिदेन्द्र चित्र मेहना ऽस्ति त्वादौतमद्रिवः । राधस्तन्नौ विदद्वस उभयाहुस्त्या भेर १

यन्मन्येसे वरेगय मिन्द्रे द्युद्धं तदा भर ।

विद्याम् तस्ये ते व्यामकूपारस्य दावने २

यत् ते दित्सु प्रराध्यं मनो ग्रस्ति श्रुतं बृहत् ।

तेने दृळ्हा चिदद्रिव ग्रा वार्जं दर्षि सातये ३

मंहिष्ठं वो मुघोनां राजानं चर्षणीनाम् ।

इन्द्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिर्रः ४

ग्रस्मा इत् काव्यं वची उक्थिमन्द्रीय शंस्यम् ।

तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरौ वर्धन्त्यत्रयो गिरेः शुम्भन्त्यत्रयः ४

## (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ज्ञृचामिन्द्रः

(४) पञ्चम्याः सूर्यः (६-६) षष्ठचादिचतसृगाञ्चात्रिर्देवताः । (१-३) प्रथमादितृचस्योष्णिक्, (४,६-८) चतुर्थ्याः षष्ठचादितृचस्य च त्रिष्टुप् , (४,६) पञ्चमीनवम्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि

ग्रा <u>या</u>ह्यद्रिभिः सुतं सोमं सोमपते पिब। वृषिन्नि<u>न्द्र</u> वृषिभिर्वृत्रहन्तम १ वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमौ <u>ग्र</u>यं सुतः। वृषिन्नि<u>न्द्र</u> वृषिभिर्वृत्रहन्तम २ वृषो त्वा वृषेगं हुवे विजि<u>ञ्</u>चित्राभिक्तिभिः। वृषिन्नि<u>न्द्र</u> वृषेभिर्वृत्रहन्तम ३ <u>त्रमृजी</u>षी वृजी वृष्पस्तुंराषाट्छु ष्मी राजो वृत्रहा सौम्पावो। युक्त्वा हरिभ्यामुपं यासद्वाङ् मार्ध्यन्दिने सर्वने मत्सदिन्द्रः ४ यत् त्वां सूर्य स्वंभांनु स्तम्साविध्यदासुरः । अस्वंत्रविद् यथां मुग्धो भुवंनान्यदीधयुः ४ स्वंभांनोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना अवाहेन् । गूळहं सूर्यं तम्सापंवतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददितः ६ मा मामिमं तव सन्तंमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा नि गरित् । त्वं इंमृत्रो श्रीस सत्यर्गधा स्तौ मेहावंतं वर्षणश्च राजां ७ ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः संपूर्यन् कीरिणां देवान् नमंसोपृशिच्चन् । अत्रिः सूर्यंस्य दिवि चचुराधात् स्वर्भानोरपं माया श्रेषुचत् ६ यं वे सूर्यं स्वर्भानु स्तम्साविध्यदासुरः । अत्रत्रेयस्तमन्वविन्दन् नृह्यर्शन्ये अशिक्नुवन् ६

#### (३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । (१-१५, १८-१६) प्रथमादिपञ्चदशर्चामष्टादश्येकोनविंश्योश्च त्रिष्टुप् , (१६-१७) षोडशीसप्तदश्योरतिजगती, (२०) विंश्याश्चैकपदा विराट् छन्दांसि को नु वा इंमत्रावरुणावृतायन् दिवो वा मुहः पार्थिवस्य वा दे। ऋतस्य वा सर्दास् त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशषो न वार्जान् १ ते नौ मित्रो वर्रुणो अर्यमायु रिन्द्री ऋभुत्ता मुरुती जुषन्त । नमौभिर्वा ये दर्धते स्वृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीळहुषं सजोषाः २ त्र्या <u>वां</u> येष्ठाश्चिना हुवध्ये वार्तस्य पत्<u>म</u>न् रथ्यस्य पुष्टौ । उत वो दिवो ग्रसुराय मन्म प्रान्धांसीव यज्येवे भरध्वम् ३ प्र सचर्णो दिव्यः करवहोता त्रितो दिवः सजोषा वातौ ऋग्निः। पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभौजा त्राजिं न जैग्म्राश्वेश्वतमाः ४ \_ प्र वौ रियं युक्तार्श्वं भरध्वं <u>रा</u>य एषेऽवसे दधीत धीः । सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम् ४ प्र वौ वायुं रथयुर्ज कृण्ध्वं प्र देवं विप्रं पनितारमर्केः । इषुध्यवं ऋतुसापः पुरंधी वस्वीनीं ऋत्र पत्नीरा धिये धुंः ६ \_\_ उपं वृ एषे॒ वन्द्येभिः शूषैः प्र युह्नी दिवश्चितयेद्धिरकैः । उषासानक्ती विदुषीव विश्व मा ही वहतो मर्त्याय युज्ञम् ७

[Rik Veda]

श्रभि वौ अर्चे पोष्यावतो नृन् वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रराणः। धन्यां सजोषां धिषणा नमीभि र्वन्स्पतींरीषंधी राय एषे ५ तुजे नुस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतेवो ये वसेवो न वीराः । वृष्णौ ग्रस्तोषि भूम्यस्य गर्भं त्रितो नपतिमुपां सुवृक्ति । गृ<u>र्</u>णीते <u>स्र</u>म्रिरेत<u>री</u> न शूषैः शोचिष्कैशो नि रिंगा<u>ति</u> वर्ना १० \_ कथा मुहे रुद्रियाय ब्रवाम् कद् <u>रा</u>ये चि<u>कितुषे</u> भर्गाय । म्राप म्रोषंधीरुत नौऽवन्तु द्यौर्वनौ गिरयौ वृत्तकेशाः ११ शृगोतुं न ऊर्जां पितिर्गिरः स नभुस्तरीयाँ इषिरः परिज्मा । \_ शृरावन्त्वा<u>पः पुरो</u> न शभ्राः प<u>रि</u> स्नुचौ बबृ<u>हा</u>गस्याद्रेः १२ <u>विदा चिन्नु मेहान्तो ये वृ एवा</u> ब्रवाम दस्<u>मा</u> वार्युं दर्घानाः । वर्यश्चन सुभ्वर् ग्रावं यन्ति चुभा मर्तुमनुयतं वधस्नैः १३ त्र्या दैर्व्या<u>नि</u> पार्थिवा<u>नि</u> जन्मा ऽपश्चाच्छा सुमेखाय वोचम् । वर्धन्तां द्यावो गिर्श्यन्द्राग्री उदा वर्धन्ताम्भिषीता ग्रर्णाः १४ पुदेपेदे मे जरिमा नि धांयि वर्रूत्री वा शक्रा या पायुभिश्च। सिषेक्तु माता मही रसा नः स्मत् सूरिभिर्त्राजुहस्ते त्राजुविनः १४ कथा दिशम् नर्मसा सुदार्न नेवया मुरुतो ग्रन्छीत्तौ प्रश्रवसो मुरुतो ग्रच्छोक्तौ । मा नोऽहिर्ब्ध्यो रिषे धा दस्माकं भूदुपमातिवनिः १६ इति चिन्नु प्रजायै पशमत्ये देवांसो वनते मत्यों व ग्रा देवासो वनते मत्यों वः । ग्रत्री शिवां तुन्वी धासिम्स्या ज्रां चिन्मे निर्मृतिर्जग्रसीत १७ तां वौ देवाः सुमृतिमूर्जयेन्ती मिषेमश्याम वसवः शसा गोः। सा नेः सुदानुर्मृळयन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताये गम्याः १८ ग्रभि न इळा यूथस्य माता स्मन्दीभिरुर्वशी वा गृणात्।

(३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम् (१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्त्मृषिः । (१-१०, १२-१८)

उर्वशी वा बृहद्दिवा गृंगाना ऽभ्यूंगर्वाना प्रभ्थस्यायोः १६

सिषंक्तु न ऊर्ज्वव्यस्य पृष्टेः २०

प्रथमादिदशर्ची द्वादश्यादिसप्तानाञ्च विश्वे देवाः, (११) एकादश्याश्च रुद्रो देवताः । (१-१६, १८) प्रथमादिषोडशर्चामष्टादश्याश्च त्रिष्टुप् ,

(१७) सप्तदश्याश्चेकपदा विराट् छन्दसी प्र शंतमा वरुणं दीधिती गी मित्रं भगमदितिं नूनमेश्याः । पृषंद्योनिः पञ्चहोता शृगोत्व तूर्तपन्था ग्रस्रो मयोभुः १ प्रति में स्तोम्मदितिर्जगृभ्यात् सूनुं न माता हृद्यं सुशेवंम्। ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्य हं इंमत्रे वरुणे यन्मयोभु २ उदीरय कुविर्तमं कवीना मुनत्तैनमुभि मध्वी घृतेने । स नो वसूनि प्रयंता हितानि चन्द्राणि देवः सविता सुवाति ३ सिमन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः सं सूरिभिईरिवः सं स्वस्ति। सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमृत्या युज्ञियानाम् ४ देवो भर्गः सविता रायो ग्रंश इन्द्रौ वृत्रस्य संजितो धर्नानाम् । त्रुभु चा वार्ज उत वा पुरेधि रवेन्तु नो ग्रुमृतीसस्तुरासेः ४ मुरुत्वेतो अप्रतीतस्य जिष्णो रजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि । न ते पूर्वे मघवन् नापरासो न वीर्यं नूर्तनः कश्चनाप ६ उपं स्तुहि प्रथमं रेबुधेयं बृहस्पतिं सनितारं धर्नानाम् । यः शंसते स्तुवते शंभविष्ठः पुरूवस्रागमजोहुवानम् ७ तवोतिभिः सर्चमाना ग्ररिष्टा बृहस्पते मुघवानः सुवीराः। ये ग्रेश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रार्यः ५ विसमिर्ण कृण्हि वित्तमेषां ये भुञ्जते ग्रपृणन्तो न उक्थैः। त्र्रपंवतान् प्र<u>स</u>वे वावधानान् ब्रह्मद्विषः सूर्याद् यावयस्व ६ य ग्रोहित रच्चसौ देववीता वचक्रेभिस्तं मेरुतो नि यति। यो वः शर्मी शशमानस्य निन्दीत् तुच्छ्यान् कामीन् करते सिष्विदानः १० तम् ष्टिह यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य चर्यति भेषजस्य । यद्वाँ मुहे सौमनुसाय रुद्रं नमौभिर्देवमसुरं दुवस्य ११ दम्नसो ग्रपसो ये सुहस्ता वृष्णः पतीर्नुद्यौ विभ्वतृष्टाः । सरेस्वती बृहद्दिवोत राका देशस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शभ्राः १२ प्र सू महे सुशरणाय मेधां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम्। य ऋहिना दे<u>हितुर्व</u> चर्णास् रूपा मिनानो ऋकृरणोदिदं नेः १३ प्र सुष्टतिः स्तनयन्तं रुवन्ते मिळस्पतिं जरितर्नूनमंश्याः ।

यो ग्रेब्दिमाँ उदिनिमाँ इयेर्ति प्र विद्युता रोदेसी उत्तमीणः १४ एषः स्तोमो मारुतं शर्धो ग्रच्छो रुद्रस्य सूनूँयुवन्यूँरुदेश्याः । कामो राये हेवते मा स्वस्त्य पे स्तुह् पृषेदश्वाँ ग्र्यासाः १४ प्रेषः स्तोमः पृथिवीम्न्तरित्वं वनस्पतीँरोषधी राये ग्रेश्याः । देवोदेवः सुहवौ भूतु मह्यं मा नौ माता पृथिवी दुर्मतौ धीत् १६ उरौ देवा ग्रनिबाधे स्योम १७ सम्श्रिनोरवंसा नूतेनेन मयोभुवौ सुप्रणीती गमेम । ग्रा नौ रियं वहतमोत वीरा ना विश्वीन्यमृता सौभेगानि १८

#### (३५) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्यृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१४, १७) प्रथमादिपञ्चदशर्चां सप्तदश्याश्च त्रिष्टुप् , (१६) षोडश्याश्चेकपदा विराट् छन्दसी

त्र्या धेनवः पर्यसा तूर्रायर्था त्रुमेर्धन्तीरुपे नो यन्तु मध्वी। महो राये बृंहतीः सप्त विप्रौ मयोभुवौ जरिता जौहवीति १ त्र्या स्ष्टिती नर्मसा वर्त्यध्यै द्यावा वाजीय पृथिवी त्र्रमृधे। पिता माता मध्वचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसावविष्टाम् २ म्रध्वर्यवश्रकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चार्र शक्रम्। होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वी ररिमा ते मदीय ३ दश चिपौ युञ्जते बाहू ऋदिं सोमस्य या शमितारी सुहस्ती। मध्वो रसं सुगर्भस्तिर्गिरिष्ठां चिनश्चिदद् दुदुहे शक्रमुंशः ४ त्रुसावि ते जुजुषागाय सोमः क्रत्वे दर्ज्ञाय बृहुते मदाय। हरी रथे स्ध्रा योगे ऋवां गिन्द्रे प्रिया कृंगुहि ह्यमानः ४ त्र्या नौ मुहीमुरमेतिं सजोषा ग्नां देवीं नर्मसा रातहेव्याम् । मधोर्मदाय बृहतीमृतज्ञा माग्ने वह पथिभिर्देवयानैः ६ ग्रञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपार्वन्तं नाग्निना तपन्तः । पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ ग्रा घर्मो ग्रिग्निमृतयेनसादि ७ त्रुच्छा मही बृहुती शंतमा गीर्दूतो न गेन्त्वश्विना हुवध्यै। म्योभ्वां सरथा यातमुर्वा गुन्तं निधिं धुरमाणिर्न नाभिम् ५ प्र तर्व्यसो नर्मउक्तिं तुरस्या ऽहं पूष्ण उत वायोरदिचि ।

या रार्धसा चोदितारा मतीनां या वार्जस्य द्रविशोदा उत त्मेन् ६ त्र्या नामंभिर्म्रुरतो विद्या विश्वा ना रूपेभिर्जातवेदो हुवानः । युज्ञं गिरौ जरितुः स्षृष्टतिं च विश्वे गन्त मरुतो विश्वे ऊती १० त्रा नौ दिवो बृ<u>ंह</u>तः पर्व<u>ता</u>दा सरस्वती य<u>ज</u>ता गेन्तु युज्ञम् । हर्व देवी जुंजुषाणा घृताची शग्मां नो वार्चमुशती शृंगोतु ११ त्र्या <u>वे</u>ध<u>सं</u> नीलेपृष्ठं बृह<u>न्तं</u> बृहुस्प<u>तिं</u> सर्दने सादयध्वम् । सादद्यौनिं दम् ग्रा दिदिवांसं हिरंगयवर्गमरुषं संपेम १२ त्र्या धर्णिसर्बृहिद्देवो रराणो विश्वेभिर्गन्त्वोमेभिर्हुवानः । ग्रा वसनि ग्रोषंधीरमृधास्त्रिधातुंशृङ्गो वृष्भो वयोधाः १३ मातुष्पदे परमे शक्र ग्रायो विपन्यवी रास्पिरासी ग्रग्मन्। सुशेव्यं नर्मसा रातहेव्याः शिशं मृजन्त्यायवो न वासे १४ \_ बृहद् वयौ बृहुते तुभ्यंमग्ने धियाजुरौ मिथुनासः सचन्त । द्वोदेवः सुहवौ भूतु मह्यं मा नौ माता पृथिवी दुर्मतौ धात् १४ उरौ देवा ग्रनिबाधे स्याम १६ सम्श्विनोरवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रगीती गमेम। त्र्या नौ रियं वहतुमोत <u>वीरा</u> ना विश्वन्यमृता सौर्भगानि १७

## (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य काश्यपोऽवत्सारो लिङ्गोक्ताश्च ऋषयः । विश्वे देवा देवताः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती, (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

तं प्रतथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषदं स्वर्विदेम् । प्रतीचीनं वृजनं दोहसे गिरा ऽऽशं जयन्तमनु यासु वर्धसे १ श्रिये सुदृशीरुपरस्य याः स्व विरोचेमानः ककुभीमचोदते । सुगोपा ग्रीस न दभाय सुक्रतो परो मायाभिर्क्रात ग्रास नाम ते २ ग्रत्यं ह्विः संचते सञ्च धातु चा ऽरिष्टगातुः स होतां सहोभिरः । प्रसस्त्रांणो ग्रनं बर्हिवृषा शिशु मध्ये युवाजरो विस्तृहां हितः ३ प्रव एते सुयुजो यामिन्नष्टये नीचीरमुष्मै यम्यं त्रृतावृधः । सुयन्तुभिः सर्वशासैरभीश्रिभः क्रिविर्नामीन प्रवृणे मुषायित ४ संजर्भराण्यस्तर्रभः सुतेगृभं वयाकिनं चित्तर्गर्भासु सुस्वरुः ।

धारवाकेष्वृंज्गाथ शोभसे वर्धस्व पतीरभि जीवो ग्रंध्वरे ४ यादृगेव दर्दशे तादृगुंच्यते सं छाययां दिधरे सिध्रयाप्स्वा। महीम्स्मभ्यंम्रुषामुरु जयौ बृहत् सुवीर्मनंपच्युतं सर्हः ६ वेत्यगुर्जनिवान् वा त्राति स्पृधेः समर्युता मनेसा सूर्यः कुविः । घुंसं रचेन्तं परि विश्वतो गर्य मुस्माकं शर्म वनवृत् स्वावसुः ७ ज्यायांसम्स्य युतुनस्य केतुनं ऋषिस्वरं चेरित यासु नामं ते। यादृश्मिन् धायि तमेपुस्ययो विदुद् य उ स्वयं वहते सो ऋरं करत् ५ समुद्रमसामर्वं तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सर्वनुं यस्मिन्नार्यता । त्रुत्रा न हार्दि क्रव्णस्यं रेजते यत्रां मृतिर्विद्यते पूत्बन्धंनी ६ स हि बुत्रस्यं मनुसस्य चित्तिभि रेवावृदस्यं यजतस्य सधेः। <u> ऋवत्सा</u>रस्यं स्पृणवाम् रगर्व<u>भिः शर्विष्ठं</u> वार्जं <u>विद</u>ुषां चिदर्ध्यम् १० श्येन ग्रांसामदितिः कद्म्योई मदौ विश्ववारस्य यजतस्य मायिनेः । समन्यमन्यमर्थयन्त्येतेवे विदुर्विषार्गं परिपानमन्ति ते ११ सदापृणो यंजतो वि द्विषौ वधीद् बाहुवृक्तः श्रुंतुवित् तयौ वः सची। उभा स वरा प्रत्ये<u>ति</u> भाति च यदी गुर्णं भर्जते सुप्रयावेभिः १२ सुतुंभुरो यजमानस्य सत्पेति विश्वासाम्धः स धियामुदर्श्वनः । यो जागार तमृर्चः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । यो जागार तम्यं सोमं स्राहु तवाहमंस्मि सुरूये न्योंकाः १४ श्रुग्निर्जागार तमृर्चः कामयन्ते ऽग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति । <u>अ</u>ग्निर्जागार तम्यं सोमं त्राह् तवाहमंस्मि सुरूये न्योकाः १५

# (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सदापृग ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

विदा दिवो विष्यन्नद्रिमुक्थे रियत्या उषसी ऋचिनी गुः। अपीवृत वृजिनीरुत् स्वर्गाद् वि दुरो मानुषीर्देव ऋचिः १ वि सूर्यो ऋमतिं न श्रियं सादो र्वाद् गर्वा माता जीनती गीत्। धन्वर्णसो नद्य१ ४७-ः खादीऋणीः स्थूरोव सुमिता दृंहत द्यौः २ ऋस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो महीनो जनुषे पूर्व्यायं।

वि पर्वतो जिहीत सार्धत द्यौ राविवसिन्तो दसयन्त भूम ३ सूक्तेभिर्वो वचौभिर्देवर्जुष्टै रिन्द्रा न्वरंग्री स्रवंसे हवध्यै। \_ उक्थेभिर्हिष्मां कुवर्यः सुयुज्ञा ग्राविवासन्तो मुरुतो यर्जन्ति ४ ए<u>तो</u> न्वर्रद्य सुध्योई भवीम् प्र दुच्छुनी मिनवामा वरीयः । त्र<u>ा</u>रे द्वेषोसि सनुतर्देधामा ऽयाम् प्राञ्चो यर्जमानुमच्छी ४ एता धियं कृरावामा सखायो ऽपु या माताँ त्रीरात बुजं गोः। यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय यया वृशिगवङ्करापा प्रीषम् ६ त्रुन<u>्नोदत्र</u> हस्तेय<u>तो</u> त्रुद्धि रार्चन् येन् दर्श मासो नविग्वाः । त्रमृतं युती सरमा गा त्रीविन्दद् विश्वीनि सत्याङ्गिराश्चकार ७ विश्वे ग्रस्या व्युषि माहिनायाः सं यद् गोभिरङ्गिरसो नवन्त । उत्से ग्रासां परमे सुधस्थे त्रातस्ये पुथा सुरमा विदुद् गाः ५ त्रा सूर्यो यातु सप्ताश्वः चेत्रं यदस्योर्विया दीर्घयाथे। रघुः श्येनः पतयदन्धो ग्रच्छा युवा कविर्दीदयुद् गोषु गच्छीन् ६ त्र्या सूर्यो त्ररुहच्छुक्रमर्शो ऽय<u>ुंक्त</u> य<u>द्ध</u>रितो <u>वी</u>तपृष्ठाः । उद्ना न नार्वमनयन्त धीरा ग्राशृगवतीरापौ ग्रर्वागीतिष्ठन् १० धियं वो ऋप्स् दंधिषे स्वर्षां ययातरन् दर्श मासो नवंग्वाः । ग्रया धिया स्योम देवगोपा ग्रया धिया तुतुर्यामात्यंहीः ११

# (३८) त्रष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतित्तत्र ग्रृषिः । (१-६) प्रथमादिषड्चां विश्वे देवाः, (७-६) सप्तम्यष्टम्योश्च देवपत्त्रचो देवताः । (१, ३-७) प्रथमर्चस्तृतीयादिपञ्चानाञ्च जगती, (२, ६) द्वितीयाष्टम्योश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी हयो न विद्वाँ ग्र्यंयुजि स्वयं धुरि तां वंहामि प्रतरंगीमवृस्युवंम् । नास्यां विष्म विमुचं नावृतं पुने विद्वान् पृथः पुरएत त्र्युज् नेषति १ ग्रायः इन्द्र वर्रुण् मित्र देवाः शर्धः प्रयंन्त मार्रुतोत विष्णो । उभा नासंत्या रुद्रो ग्रध ग्राः पूषा भगः सरंस्वती जुषन्त २ इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्वः पृथिवीं द्यां मुरुतः पर्वताँ ग्रुपः । हुवे विष्णुं पूष्णुं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं सिवतारंमूतये ३ उत नो विष्णुरुत वातों ग्रास्त्रधों द्रविणोदा उत सोमो मर्यस्करत् । उत त्राये नो ग्रास्त्रधों द्रविणोदा विष्वानुं मंसते ४

उत त्यन्नो मार्रुतं शर्ध ग्रा गंमद् दिविद्ययं यंजतं बृहिंग्सदे । बृह्स्पतिः शर्म पूषोत नौ यमद् वरूथ्यं वर्रुणो मित्रो ग्रंर्यमा ४ उत त्ये नः पर्वतासः सुशस्तयः सुदीतयौ नद्यरंस्त्रामंणे भुवन् । भगौ विभक्ता शवसावसा गंम दुरुव्यचा ग्रदितः श्रोतु मे हर्वम् ६ देवानां पत्तीरुशतीरंवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वार्जसातये । याः पार्थिवासो या ग्रुपामिष वृते ता नौ देवीः सुहवाः शर्म यच्छत ७ उत ग्रा व्यन्तु देवपेती रिन्द्रागयरंग्राय्यश्विनी राट् । ग्रा रोदंसी वरुणानी शृंणोतु व्यन्तु देवीर्य ग्रुतुर्जनीनाम् ६

# तृतीयोऽध्यायः

व० १ । ३१

(३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिरथ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

प्रयुक्तती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुंहितुर्बोधयंन्ती।
ग्राविवांसन्ती युवृतिर्मनीषा पितृभ्य ग्रा सदेने जोहंवाना १
ग्राविवांसन्ति युवृतिर्मनीषा पितृभ्य ग्रा सदेने जोहंवाना १
ग्राविवांसन्तदंप ईयंमाना ग्रातिस्थिवांसों ग्रामृतंस्य नाभिम्।
ग्रान्तासं उरवों विश्वतः सीं परि द्यावांपृथिवी यंन्ति पन्थाः २
उत्ता संमुद्रो ग्रंष्ट्षः सुंपुर्णः पूर्वस्य योनि इंपुतुरा विवेश।
मध्ये दिवो निहितः पृष्टिनरश्मा वि चंक्रमे रजंसस्पात्यन्तौ ३
चत्वारं ईं बिभ्रति न्नेम्यन्तो दश गर्भं चरसे धापयन्ते।
ग्रिधातंवः परमा ग्रंस्य गावौ दिवश्चरित्त परि सद्यो ग्रान्तां ४
इदं वर्पुर्निवचनं जनास श्वरंन्ति यन्नद्यंस्तस्थुरापः।
द्वे यदौ बिभृतो मातुर्न्ये इहेहं जाते युम्याई सर्बन्धू ५
वि तंन्वते धियौ ग्रस्मा ग्रापंसि वस्त्रा पुत्रायं मातरौ वयन्ति।
उपप्रन्ते वृष्णो मोदंमाना दिवस्पथा वृध्वौ यन्त्यच्छं ६
तदंस्तु मित्रावरुणा तदंग्रे शं योरस्मभ्यंमिदमंस्तु शुस्तम्।
ग्राशीमहिं गाधमुत प्रतिष्ठां नमौ दिवे बृहते सादंनाय ७

#### (४०) चत्वारिंशं सूक्तम् य सक्तस्यात्रेयः प्रतिभानर्ज्ञाषः । विश्वे देवा

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिभानुर्ऋषः । विश्वे देवा देवताः । जगती छन्दः

कर्दुं प्रियाय धाम्ने मनामहे स्वचित्राय स्वयंशसे महे व्यम् । ग्रामेन्यस्य रर्जसो यद्भ ग्राँ ग्रापो वृंगाना वित्नोति मायिनी १ ता ग्रेबत व्यने वीरवेच्चगं समान्या वृतया विश्वमा रर्जः । ग्रापो ग्रापोचीरपेरा ग्रापेजते प्र पूर्वाभिस्तिरते देव्युर्जनेः २ ग्रा ग्रावेभिरहन्येभिरक्तृभिवीरष्टं वज्रमा जिंघिति मायिनि । शतं वा यस्य प्रचर्न त्स्वे दमें संवृत्येन्तो वि चे वर्तयन्नही ३ तामस्य रीति पेरशोरिव प्रत्य नीकमरूयं भुजे ग्रस्य वर्षसः । सचा यदि पितुमन्तिमव चयं रत्नं दधीति भरेहृतये विशे ४ स जिह्नया चतुरनीक त्राञ्जते चारु वसीनो वर्रगो यतिन्नरिम् । न तस्य विद्य पुरुष्तवती व्यं यतो भर्गः सिव्तता दाति वार्यम् प्र

# (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः प्रतिप्रभ ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

देवं वौ ग्रद्ध संवितारमेषे भगं च रतं विभर्जन्तमायोः।
ग्रा वा नरा पुरुभुजा ववृत्यां दिवेदिवे चिदश्विना सखीयन् १
प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान् त्सूक्तैर्देवं संवितारं दुवस्य।
उपं ब्रुवीत् नर्मसा विजान अधेष्ठं च रतं विभर्जन्तमायोः २
ग्रदत्र्या देयते वार्याण पूषा भगो ग्रदितिर्वस्तं उसः।
इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रो ग्रुप्ति रहीनि भुद्रा जनयन्त दस्माः ३
तन्नी ग्रन्वां संविता वर्ष्त्रथं तत् सिन्धेव इषयन्तो ग्रनुं गमन्।
उप यद् वोचे ग्रध्वरस्य होतां रायः स्याम् पत्रयो वार्जरताः ४
प्र ये वसुंभ्य ईवदा नमो दु ये मित्रे वरुणे सूक्तवांचः।
ग्रवैत्वभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृंथिव्योरवंसा मदेम ४

(४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः स्वस्त्यात्रेय त्रृषिः । विश्वे देवा

## देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋचामनुष्टुप् , (४) पञ्चम्याश्च पङ्किश्छन्दसी

विश्वी देवस्य नेतु मंतीं वुरीत स्र्यम् ।
विश्वी राय ईष्ध्यित द्युम्नं वृंगीत पुष्यसे १
ते ते देव नेतु यें चेमा अनुशसे ।
ते राया ते ह्याईपृचे सचैमहि सच्ध्यैः २
ग्रती न ग्रा नृनतिथी नतः पत्नीर्दशस्यत ।
ग्रारे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युंयोतु यूयुंविः ३
यत्र विह्नंरिभिहितो दुद्रवृद् द्रोरायः पृशुः ।
नृमगां वीरपस्त्यो ऽर्गा धीरेव सनिता ४
एष ते देव नेता रथस्पितः शं रियः ।
शं राये शं स्वस्तयं इषुः स्तुतौ मनामहे देवस्तुतौ मनामहे ॥

## (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः स्वस्त्यात्रेय त्रमृषिः । (१-३, ५-१४) प्रथमादितृचस्याष्टम्याद्यष्टर्चाञ्च विश्वे देवाः, (४, ६-७) चतुर्थ्याः षष्ठीसप्तम्योश्चेन्द्रवायू, (५) पञ्चम्याश्च वायुर्देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋृचां गायत्री, (५-१०) पञ्चम्यादिषराणामुष्णिक्, (११-१३) एकादश्यादितृचस्य जगती त्रिष्ट्रब् वा, (१४-१५) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्चानुष्टुप् छन्दांसि त्र्यमें सुतस्यं <u>पीतये</u> विश्वेरूमें भिरा गीह । देवे भिर्हुव्यदातये १ त्रातिय ग्रा गत सत्येधर्माणो ग्रध्वरम् । ग्रुग्नेः पिंबत जिह्नया २ विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातुर्यावंभिरा गृहि । देवेभिः सोम्पीतये ३ <u>अ</u>यं सोम<u>श्च</u>म् सुतो ऽमेत्रे परि षिच्यते । प्रिय इन्द्रीय वायवै ४ वायवा यहि वीतये जुषाणो हुव्यदतिये। पिबां स्तस्यान्धंसो ग्रभि प्रयः ४ इन्द्रेश्च वायवेषां स्तानां पीतिमर्हथः । ताञ्जूषेथामरेपसावभि प्रयः ६ सुता इन्द्रीय वायवे सोमसो दध्याशिरः । निम्नं न येन्ति सिन्धेवोऽभि प्रयेः ७ सज्विश्वेभिर्देवेभिरश्विभ्यमुषसा सजूः । स्रा याह्यम्ने स्रिवत् सुते रेण ५ सजूर्मित्रावरुंगाभ्यां सजूः सोमैन् विष्णुना । स्रा यद्यिग्ने स्रिते रंग ६

सजूरीदित्यैर्वर्सुभिः सजूरिन्द्रेण वायुना । ग्रा याह्यग्ने ग्रिवित सुते रेण १० स्विस्त नो मिमीतामृश्विना भगः स्विस्त देव्यदितिरन्वर्णः । स्विस्त पूषा ग्रस्रो दधातु नः स्विस्त द्यावापृथ्वि स्वेतुना ११ स्वस्तये वायुमुपं ब्रवामहे सोमं स्वस्त भुवनस्य यस्पतिः । बृहस्पितं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये ग्रादित्यासो भवन्तु नः १२ विश्वे देवा नो ग्रद्या स्वस्तये वैश्वान्रो वस्र्रिगः स्वस्तये । देवा ग्रवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहंसः १३ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवित । स्वस्ति न इन्द्रेश्चाग्निश्चं स्वस्ति नो ग्रदित कृधि १४ स्वस्ति पन्थामनं चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्दद्ताम्नेता जान्ता सं गममिह १४

## (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-४, ७-१४) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिनवानाञ्चानुष्टुप् , (६, १६-१७) षष्ठचाः षोडशीसप्तदश्योश्च पङ्किश्छन्दसी

प्र श्यांवाश्व धृष्णुया ऽर्चा मुरुद्धिर्मृक्वंभिः ।
ये ग्रंद्रोघमंनुष्वधं श्रवो मदेन्ति यृज्ञियाः १
ते हि स्थिरस्य शर्वसः सर्खायः सन्ति धृष्णुया ।
ते यामुन्ना धृषद्भिनस्त्मनां पान्ति शर्श्वतः २
ते स्पन्द्रासो नोच्चणो ऽति ष्कन्दन्ति शर्वराः ।
मुरुतामधा महो दिवि चमा च मन्महे ३
मुरुत्सुं वो दधीमहि स्तोमं युज्ञं च धृष्णुया ।
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः ४
ग्रहन्तो ये सुदानवो नरो ग्रसामिशवसः ।
प्र युज्ञं यृज्ञियेभ्यो दिवो ग्रंचां मुरुद्भ्यः ५
ग्रा रुक्मेरा युधा नरं त्राष्ट्रा अर्मािशवतः ।
ग्रन्वेनाँ ग्रहं विद्युतो मुरुतो जञ्मतीरिव भानुरंति त्मनां दिवः ६ ये वावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिच् ग्रा ।
वृजने वा नदीनां सुधस्थे वा मुहो दिवः ७

शर्धो मार्रुतमुच्छंस सत्यशेवसम्भवंसम्। उत सम ते शभे नरः प्र स्पन्द्रा युजत त्मना ५ उत स्म ते परेष्यया मूर्णा वसत शन्ध्यवीः । उत पुन्या रथाना मद्रि इंभन्दन्त्योजसा ६ त्रापंथयो विपंथयो <u>उन्त</u>्रस्प<u>था</u> त्रनुपथाः । एतेभिर्मह्यं नामीभ युंज्ञं विष्टार ग्रीहते १० \_ स्रधा नरो न्योहुते ऽधा नियुत्त स्रोहते । त्र्यधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दश्या ११ छन्दःस्तुभीः कुभन्यव उत्समा कीरिगौ नृतुः। ते में के चिन्न तायव ऊमां ग्रासन् दृशि त्विषे १२ य ऋष्वा ऋष्टिविद्युतः क्वयः सन्ति वेधसः । तमृषे मारुतं गुर्गं नेमुस्या रमयो गिरा १३ त्रुच्छ त्रु<u>षे</u> मारुतं गुणं <u>दा</u>ना <u>मित्रं</u> न योषणा । दिवो वो धृष्णव स्रोजसा स्त्ता धीभिरिषरयत १४ न् मेन्वान एषां देवाँ ग्रच्छा न वृत्तरा। दाना संचेत सूरिभि यामश्रुतेभिरञ्जिभिः १५ प्र ये मै बन्ध्वेषे गां वोचेन्त सूरयः पृश्निं वोचन्त मातरेम्। ग्रधा पितरमिष्मिर्ग रुद्रं वीचन्त शिक्वंसः १६ सप्त में सप्त शाकिन एकेमेका शता देदुः। युमुनीयामधि श्रुत मुद् राधो गर्व्य मृजे नि राधो ग्रश्चर्य मृजे १७

#### (४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१, ४, १०-११, १४) प्रथमापञ्चमीदशम्येकादशीपञ्चदशीनामृचां ककुभ् , (२) द्वितीयाया बृहती, (३) तृतीयाया त्र्रनुष्टुप् , (४) चतुर्थ्याः पुर उष्णिक्, (६-७, ६, १३-१४, १६) षष्ठीसप्तमीनवमीत्रयोदशीचतुर्दशीषोडशीनां सतोबृहति, (५, १२) त्रष्टमीद्वादश्योश्च गायत्री छन्दांसि को वेद जानेमेषां को वो पुरा सुम्नेष्वांस मुरुतांम् । यद् युंयुज्जे किलास्यः १

ऐतान् रथेषु तुस्थुषुः कः शिश्राव कथा येयुः । कस्मै सस्तुः सुदासे ग्रन्वापय इळाभिर्वृष्टयः सह २ ते मं स्राहुर्य स्रायुगुरुष द्युभिर्विभिर्मदे। नरो मर्या ग्ररेपसं इमान् पश्यन्निति ष्टहि ३ ये ऋञ्जिषु ये वाशीषु स्वर्भानवः स्त्रज्ञु रुक्मेषु खादिषु । श्राया रथेषु धन्वसु ४ युष्माकं स्मा रथाँ ग्रनुं मुदे देधे मरुतो जीरदानवः । \_ वृष्टी द्यावी <u>य</u>तीरिव ५ \_ स्रा यं नर्रः सुदानेवो द<u>दाशु</u>षे <u>दि</u>वः को<u>श</u>मचुच्यवुः । वि पूर्जन्यं सृजन्ति रोदंसी ग्रनु धन्वना यन्ति वृष्टयः ६ तृतृदानाः सिन्धवः चोदसा रजः प्र संसुर्धेनवौ यथा। स्युन्ना ग्रश्वी इवा ध्वीनो विमोचीने वि यद् वर्तन्त एन्येः ७ त्र्या यात मरुतो <u>दि</u>व त्र्यान्तरिचा<u>द</u>मादुत । मार्व स्थात परावर्तः 🗲 मा वौ रसानितभा कुभा कुमु मां वः सिन्धुर्नि रीरमत्। मा वः परि ष्ठात् सरयुः प्रीषिरय स्मे इत् सुम्रमस्तु वः ६ तं वः शर्धं रथानां त्वेषं गुगं मारुतं नव्यसीनाम् । ग्रनु प्र येन्ति वृष्टयेः १० शर्धशर्धं व एषां वातंवातं गुगंगंगं सुशस्तिभिः। त्रुन् क्रामेम धीतिभिः ११ कस्मा ऋद्य स्जाताय रातहेन्याय प्र येयुः । एना यामेन मरुतः १२ येने तोकाय तनेयाय धान्यं१ बीजं वर्हध्वे ग्राचितम् । ग्रुस्मभ्यं तद् धेत्तन् यद् व ईमेहे राधौ विश्वायु सौभेगम् १३ त्र्यतीयाम <u>निदस्तिरः स्व</u>स्तिभि <u>हि</u>त्वाव्द्यमरोतीः । वृष्ट्री शं योरापं उस्त्र भेषुजं स्यामं मरुतः सह १४ \_ सुदेवः समहासति सुवीरौ नरो मरुतः स मर्त्यः । यं त्रायंध्वे स्याम् ते १५ स्तुहि भोजान् तस्तुवतो ग्रस्य यामिन रणन् गावो न यवसे।

युतः पूर्वां इव सखीरंनुं ह्नय गिरा गृंशीहि कामिनः १६

(४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-१३, १५) प्रथमादित्रयोदशर्चां पञ्चदश्याश्च जगती,

(१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

प्र शर्धाय मारुताय स्वभीनव इमां वाचीमनजा पर्वतच्युते । घुमुंस्तुभै दिव स्रा पृष्टुयज्वेने द्युम्रश्रवसे महि नृम्णमर्चत १ प्र वौ मरुतस्तविषा उदुन्यवौ वयोवधौ स्रश्चयुजः परिजयः। सं विद्युता दर्धति वाशिति त्रितः स्वरन्त्यापोऽवना परिज्ञयः २ विद्युन्महसो नरो ग्रश्मीदिद्यवो वार्तत्विषो मुरुतः पर्वतुच्युतः । ग्रब्दया चिन्मुहुरा हृदिनीवृतः स्तनयदमा रभसा उदौजसः ३ व्यर्क्तन् रुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यर्नतरिन्नं वि रजासि धृतयः । वि यदजाँ म्रजीय नावी ई यथा वि दुर्गारि मरुतो नाही रिष्यथ ४ तद् वीर्यं वो मरुतो महित्वनं दीर्घं ततानु सूर्यो न योजनम्। एता न यामे अग्रीतशोचिषो ऽनश्वदां यन्नचयतिना गिरिम् ४ त्रभ्रीजि शर्धो मरुतो यर्दर्शसं मोषिथा वृत्तं केपनेव वेधसः। ग्रर्ध स्मा नो ग्ररमेतिं सजोषस श्रद्धितव यन्तमन् नेषथा सुगम् ६ न स जीयते मरुतो न हेन्यते न स्त्रेधित न व्यथते न रिष्यति । नास्य राय उपं दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं वा स्षूद्थ ७ नियुत्वन्तो ग्रामुजितो यथा नरौ ऽर्युमगो न मुरुतः कबन्धनः । पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो ग्रस्वरन् व्युन्दिन्त पृथिवीं मध्वो ग्रन्धंसा ५ प्रवत्वतीयं पृथिवी मुरुद्भ्यः प्रवत्वती द्यौर्भवति प्रयद्भ्यः। प्रवत्वेतीः पृथ्यो ग्रन्तरिद्याः प्रवत्वेन्तः पर्वेता जीरदीनवः ६ यन्मरुतः सभरसः स्वर्गरः सूर्य उदिते मदेथा दिवो नरः । न वोऽश्वाः श्रथयन्ताह सिस्त्रीतः सद्यो ग्रस्याध्वीनः पारमेशन्थ १० ग्रंसेषु व त्राष्ट्रयः पत्स् खादयो वर्त्तः स् रुक्मा मेरुतो रथे श्र्भः । ग्रमिभ्राजसो विद्युतो गर्भस्त्योः शिप्राः शीर्षस् वितता हिरराययीः ११ तं नाकमर्यो ग्रगृभीतशोचिषं रुशत् पिप्पेलं मरुतो वि धूनुथ । समेच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत् स्वरेन्ति घोषुं वितेतमृतायवेः १२ युष्मादेत्तस्य मरुतो विचेतसो रायः स्यमि रथ्योई वर्यस्वतः । -न यो युच्छ ति तिष्योई यथा दिवोई ऽस्मे रौरन्त मरुतः सहस्त्रिर्णम् १३

यूयं रियं मेरुतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमवश्व सामेविप्रम् । यूयमर्वन्तं भरताय वार्जं यूयं धेत्थ राजानं श्रृष्टिमन्तम् १४ तद् वो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्श्णं ततनाम नृरंभि । इदं सु में मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम् तरसा शतं हिमाः १४

#### (४७) सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सुक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रुषिः । मरुतो देवताः । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती, (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्रयंज्यवो मुरुतो भ्राजंदृष्टयो बृहद् वयौ दिधरे रुक्मवंत्रसः । ईयेन्ते ग्रश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभं यातामनु रथा ग्रवृत्सत १ स्वयं देधिध्वे तर्विर्षी यथा विद बृहन्मेहान्त उर्विया वि राजिथ । उतान्तरित्तं मिमरे व्योजसा शुर्भ यातामनु रथी स्रवृत्सत २ साकं जाताः सुभ्वः साकर्मुचिताः श्रिये चिदा प्रतरं वविधुर्नरः । विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुभं यातामनु रथां स्रवृत्सत ३ त्र<u>ा</u>भूषेरायं वो मरुतो महित्वनं दिट्चेरायं सूर्यस्येव चर्चेराम्। उतो ग्रस्माँ ग्रमृतुत्वे देधातन् शुर्भ यातामन् रथा ग्रवृत्सत ४ उदीरयथा मरुतः समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिगः। न वौ दस्ता उप दस्यन्ति धेनवः शुभं यातामनु रथा स्रवृत्सत ४ यदश्चीन् धूर्ष् पृषेतीरयुग्ध्वं हिरगययान् प्रत्यत्काँ ग्रमुंग्ध्वम् । विश्वा इत् स्पृधी मरुतो व्यस्यथ शुभं यातामनु रथी स्रवृत्सत ६ न पर्वता न नुद्यौ वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्। उत द्यार्वापृथिवी यथिना परि शुभं यातामनु रथा स्रवृत्सत ७ यत् पूर्व्यं मेरुतो यच्च नूतेनं यदुद्यते वसवो यच्च शस्यते। विश्वस्य तस्यं भवथा नवेदसः शुभं यातामनु रथा त्रवृत्सत ५ मृळते नो मरुतो मा विधिष्टना ऽस्मभ्यं शर्मे बहुलं वि येन्तन । \_ ग्रंधि स्तोत्रस्य सुरूयस्य गातन् शुर्भ यातामन् रथा ग्रवृत्सत ६ यूयम्स्मान् नेयत् वस्यो ग्रच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृगानाः । -जुषध्वं नो हुव्यदतिं यजत्रा वृयं स्याम् पतयो रयीगाम् १०

#### (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-२, ४-६, ८-६) प्रथमाद्वितीययोर्त्रृचोश्चतुर्थ्यादितृचस्याष्टमीनवम्योश्च बृहती, (३,७) तृतीयासप्तम्योश्च सतोबृहती छन्दसी

त्र्रमे शर्धन्तमा गुगं इंपृष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः। विशो अद्य मुरुतामव ह्रये दिवश्चिद् रोचनादधि १ यथा चिन्मन्यसे हदा तदिन्मे जग्मुराशसीः। ये ते नेदिष्टुं हर्वनान्यागम्न तान् वर्ध भीमसंदृशः २ मीळहुष्मतीव पृथिवी परोहता मदेन्त्येत्यस्मदी। त्रमृत्तो न वौ मरुतः शिमीवाँ ग्रमौ दुध्रो गौरिव भीमृयुः ३ नि ये रिगन्त्योजसा वृथा गावो न दुर्ध्रः। ग्रश्मान चित् स्वर्यं पर्वतं गिरिं प्रच्यावयन्ति यामीभः ४ उत् तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुचितानाम्। मुरुतां पुरुतमुमपूर्व्यं गवां सर्गमिव ह्रये ४ युङ्ग्ध्वं ह्यरूषी रथे युङ्ग्ध्वं रथेषु <u>रो</u>हितः । युङ्ग्ध्वं हरी स्र<u>जि</u>रा धुरि वोळहे<u>वे</u> वहिष्ठा धुरि वोळहेवे ६ मा वो यामेषु मरुतश्चिरं केरत् प्र तं रथेषु चोदत ७ रथं नु मार्रतं वयं श्रेवस्युमा ह्वीवामहे। ग्रा यस्मिन् तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सर्चा मुरुत्सु रोदसी ५ तं वः शर्धं रथेशुभं त्वेषं पन्स्युमा हीवे। यस्मिन् त्सुजीता सुभगी महीयते सची मुरुत्सी मीळहुषी ६

#### (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्चां जगती, (७-६) सप्तम्यष्टम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ग्रा रुद्रास इन्द्रेवन्तः सजोषेसो हिरंगयरथाः सुवितायं गन्तन । इयं वो ग्रस्मत् प्रति हर्यते मृति स्तृष्णजे न दिव उत्सा उद्न्यवे १ वाशीमन्त त्रृष्टिमन्तौ मनीषिणः सुधन्वीन इषुमन्तो निष्डिङ्गणः । स्वश्वाः स्थ सुरथाः पृश्निमातरः स्वायुधा मेरुतो याथना शुभम् २

धूनुथ द्यां पर्वतान् दाशुषे वसु नि वो वनां जिहते यामंनो भिया। कोपयेथ पृथिवीं पृंश्निमातरः शुभे यदुंग्राः पृषेतीरयुंग्ध्वम् ३ वातंत्विषो मुरुतो वृषंनिर्णिजो यमा ईव सुसंदृशः सुपेशेसः। पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वं चसो महिना द्यौरिवोरवेः ४ पुरुद्रप्सा अश्चिमन्तः सुदानंव स्त्वेषसंदृशो अनव्भरीधसः। सुजातासो जनुषां रुक्मवं चसो दिवो अर्का अपृतृतं नामं भेजिरे ५ अपृष्टयो वो मरुतो अंसंयोरिध सह ओजो बाह्नोर्वो बलं हितम्। नृम्णा शीर्षस्वायुंधा रथेषु वो विश्वां वः श्रीरिधं तृनूषुं पिपिशे ६ गोमृदश्वां व रथेवत् सुवीरं चन्द्रवृद् राधो मरुतो ददा नः। प्रश्रस्तं नः कृणुत रुद्रियासो भर्जीय वोऽवंसो दैव्यंस्य ७ ह्ये नरो मरुतो मृळतां न स्तुवीमधासो अर्मृता ऋतंज्ञाः। सत्यंश्रुतः कर्वयो युवांनो बृहंद्रिरयो बृहदुचमांगाः ६

## (५०) पञ्चाशं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

तम् नूनं तिविषीमन्तमेषां स्तुषे गुणं मांरुतं नव्यसीनाम् ।
य ग्राश्वश्चा ग्रमंवृद् वहंन्त उतेशिरे ग्रमृतंस्य स्वराजः १
त्वेषं गुणं त्वसं खादिहस्तं धुनिवतं मायिनं दातिवारम् ।
मुयोभुवो ये ग्रमिता महित्वा वन्देस्व विप्र तुविराधंसो नृन् २
ग्रा वो यन्तूदवाहासो ग्रहा वृष्टिं ये विश्वे मुरुतो जुनन्ति ।
ग्रुयं यो ग्रुग्गिमंख्तः समिद्ध एतं जुषध्वं कवयो युवानः ३
यूयं राजनिमर्यं जनीय विभ्वतृष्टं जनयथा यजत्राः ।
युष्पदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्पत् सदेश्वो मरुतः सुवीरः ४
ग्रुरा इवेदचेरमा ग्रहेव प्रप्र जायन्ते ग्रुकंवा महोभिः ।
पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वया मृत्या मुरुतः सं मिमिन्नः ४
यत् प्रायासिष्ट पृषेतीभिरश्चे वीळप्विभिर्मरुतो रथेभिः ।
चोदन्त ग्रापौ रिग्रते वना न्यवोस्त्रियौ वृष्टभः क्रन्दतु द्यौः ६
प्रथिष्ट यामन् पृथ्विवी चिदेषां भर्तेव गर्भे स्वमिच्छवौ धुः ।
वातान् ह्यश्चीन् धुर्यायुक्रे वृष्टं स्वेदं चिक्ररे रुद्रियांसः ७

ह्ये न<u>रो</u> मरुतो मृळता <u>न</u>स्तुर्वीमघासो ग्रमृता ऋतज्ञाः । सत्येश्रुतः कर्वयो युर्वा<u>नो</u> बृहंद्रिरयो बृहदुत्तमांगाः ५

#### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती, (८) त्रष्टम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र वः स्पळेक्रन् त्स्विताये दावने ऽर्चा दिवे प्र पृथिव्या त्रातं भरे। उचन्ते स्रश्चान् तर्रुषन्त स्रा रजो ऽनु स्वं भानुं श्रेथयन्ते स्रर्ण्वैः १ त्र्यमदिषां इंभुयसा भूमिरेजित नौर्न पूर्णा चेरित व्यथिर्युती। दूरेदृशों ये चितर्यन्त एमीभ रन्तर्मुहे विदर्थे येतिरे नरेः २ \_ गर्वामिव श्रिय<u>से</u> शृङ्गम<u>ुत्त</u>मं सूर्यो न चत्तू रजेसो <u>वि</u>सर्जने । म्रत्यो इव सुभ्वरेश्चारेवः स्थनु मर्यो इव श्रियसे चेतथा नरः ३ को वो मुहान्ति महुतामुदेशनवृत् कस्काव्या मरुतः को हु पौंस्या । यूयं हु भूमिं किरणं न रैजथ प्र यद् भरेध्वे सुवितायं दावने ४ \_ स्रश्ची इवेर्दरुषा<u>सः</u> सर्बन्धवः शूरी इव प्र<u>युधः</u> प्रोत युयुधः । मर्या इव सुवृधों वावृधुर्नरः सूर्यस्य चत्तुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ५ ते स्रज्येष्ठा स्रकेनिष्ठास उद्भिदो ऽमेध्यमासो महेसा वि वविधुः । सुजातासौ जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या त्रा नो ग्रच्छी जिगातन ६ \_ वयो न ये श्रेगीः पुपुरोजसा ऽन्तनि <u>दि</u>वो बृ<u>ंह</u>तः सान<u>ुन</u>स्परि । म्रश्वांस एषामुभये यथा विदुः प्र पर्वतस्य नभुनूरंचुच्यवुः ७ मिमौतु द्यौरदितिर्वीतये नः सं दानुचित्रा उषसी यतन्ताम्। म्राचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत मृषे रुद्रस्य मुरुतौ गृगानाः ५

#### (४२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । मरुतोऽग्रामरुतौ वा देवते । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य त्रिष्टुप्, (७-६) सप्तम्यष्टम्योर्त्यृचोश्च जगती छन्दसी ईळे ग्रुग्निं स्ववंसं नमौभि रिह प्रसत्तो वि चंयत् कृतं नेः । रथैरिव प्रभरे वाज्यब्दिः प्रदिष्धिणन्मरुतां स्तोमंमध्याम् १ ग्रा ये तस्थुः पृषंतीषु श्रुतासुं सुखेषुं रुद्रा मुरुतो रथेषु । वनां चिद्गा जिहते नि वौ भिया पृथिवी चिद् रेजते पर्वतश्चित् २

पर्वतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्चित् सानुं रेजत स्वने वेः ।
यत् क्रीळेथ मरुत ऋष्टिमन्त ग्रापं इव स्रध्यंश्चो धवध्वे ३
वृरा इवेद् रैवृतासो हिरंगयै रिभ स्वधाभिस्तन्वेः पिपिश्चे ।
श्चिये श्चेयांसस्तवसो रथेषु स्त्रा महांसि चिक्रिरे तृन्षुं ४
ग्चज्येष्ठासो ग्रकंनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभंगाय ।
युवां पिता स्वपां रुद्र एषां सुदुष्घा पृश्चिनः सुदिनां म्रुद्भ्यः ४
यदुंत्तमे मेरुतो मध्यमे वा यद् वांवमे सुभगासो दिवि ष्ठ ।
ग्रतों नो रुद्रा उत वा न्वर्थस्या ग्रे वित्ताद्धविषो यद् यजांम ६
ग्चित्रश्च यन्मरुतो विश्ववेदसो दिवो वहंध्व उत्तरादिध ष्णुभिः ।
ते मेन्दसाना धुनयो रिशादसो वामं धृत्त यजमानाय सुन्वते ७
ग्रग्ने म्रुद्धिः शुभयंद्धिर्मृक्विभिः सोमं इंपब मन्दसानो गेणुश्निभिः ।
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिर्वे श्वांनर प्रदिवां केतुनां सुजूः ५

#### (४३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व त्रृषिः । (१-४, ११-१६) प्रथमादिचतुर्ऋाचामेकादश्यादिषराणाञ्च मरुतः, (५-८) पञ्चम्यादिचतसृणां तरन्तमहिषी शशीयसी, (६) नवम्या वैददश्चिः पुरुमीळ्हः, (१०) दशम्या वैददश्विस्तरन्तः, (१७-१६) सतदश्यादितृचस्य च दार्भ्यो रथवीतिर्देवताः । (१-४, ६-८, १०-११) प्रथमादिचतुर्भृचां षष्ठचादितृचस्य दशम्यादिद्वादशानाञ्च गायत्री, (४) पञ्चम्या ग्रनुष्टुप् , (६) नवम्याश्च सतोबृहती छन्दांसि के ष्ट्रां नरः श्रेष्ट्रंतमा य एकंएक ग्रायय। पुरमस्याः परावर्तः १ क्वरं वोऽश्वाः क्वाईभीशंवः कथं शेंक कथा यय । पृष्ठे सदौ नुसोर्यमः २ जघने चोदं एषां वि सक्थानि नरौ यमुः । पुत्रकृथे न जनेयः ३ पर्रा वीरास एतन मर्यासो भर्द्रजानयः । त्र्राग्नितपो यथासीथ ४ सन्त् साश्चर्यं पुशुः मृत गर्व्यं शतार्वयम् । श्यावाश्वस्तुताय या दोवींरायीपुबर्बृहत् ५ उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । स्रदेवत्रादराधर्सः ६ वि या जानाति जस्पिं वि तृष्येन्तं वि कामिनेम् । देव्रा कृंगुते मनेः ७ उत घा नेमो स्रस्तुतः पुमाँ इति ब्रुवे पुगिः । स वैरदेय इत् समः ५ उत मैऽरपद् युवतिर्ममन्दुषी प्रति श्यावायं वर्तनिम्।

वि रोहिता पुरुमीळहायं येमतु विंप्राय दीर्घयंशसे ६
यो में धेनूनां शतं वैदेदश्चिर्यथा ददेत् । तुरन्त ईव मृंहनां १०
य ईं वहन्त ऋाशुभिः पिबेन्तो मिद्रुरं मधुं । ऋत् श्रवांसि दिधरे ११
येषां इंश्रयाधि रोदंसी विभाजन्ते रथेष्वा । दिवि रुक्म ईवोपिरं १२
युवा स मार्रुतो गृण स्त्वेषर्थो ऋनैद्यः । शुभंयावाप्रितिष्कुतः १३
को वेद नूनमेषां यत्रा मदेन्ति धूत्रयः । ऋतंजाता ऋरेपसः १४
यूयं मतं विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया । श्रोतारो यामहृतिषु १४
ते नो वसूनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिशादसः । ऋ यिज्ञयासो ववृत्तन १६
एतं में स्तोममूर्म्ये दार्भ्याय परा वह । गिरौ देवि रथीरिव १७
उत में वोचतादिति सुतसोमें रथवीतौ । न कामो ऋषं वेति मे १८
एष चैति रथवीति मृषवा गोमतीरन् । पर्वतेष्वपंश्रितः १६

(५४) चतुःपञ्चाशं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्रुतविदृषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

स्र्तेनं स्र्तमिषिहतं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्रं विमुचन्त्यश्वान् । दशं शता सह तंस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वर्षुषामपश्यम् १ तत् स् वां मित्रावरुणा महित्व मीर्मा तस्थुषीरहंभिर्दुदृहे । विश्वाः पिन्वथः स्वसंरस्य धेना स्रनं वामेकः प्रविरा वेवर्त २ स्रधारयतं पृथिवीमृत द्यां इंमत्रंराजाना वरुणा महोभिः । वर्धयतमोषधीः पिन्वतं गा स्रवं वृष्टिं सृजतं जीरदान् ३ स्रा वामश्वासः सुयुजों वहन्तु यतरेश्मय उपं यन्त्वर्वाक् । घृतस्यं निर्णिगर्न् वर्तते वा मृप सिन्धवः प्रदिविं चरन्ति ४ स्रृतं श्रुताममितं वर्धदुवीं बहिरिव यर्जुषा रच्नेमाणा । नमंस्वन्ता धृतद्वाधि गर्ते मित्रासांथे वरुणेळांस्वन्तः । राजाना चत्रमहंणीयमाना सहस्रंस्थूणं इंबभृथः सह द्रो ६ हिरंगयनिर्णिगयों स्रस्य स्थूणा वि भ्रांजते दिव्यर्श्वाजनीव । भृद्रे चेत्रे निर्मिता तिल्विले वा सनेम मध्वो स्र्विंगत्यंस्य ७ हिरंगयरूपमुषसो व्यंष्टा वर्यःस्थूणमुदिता सूर्यस्य ।

ग्रा रोहथो वरुग मित्र गर्त मर्तश्चचाथे ग्रदितिं दितिं च ८ यद् बंहिष्टुं नातिविधे सुदानू ग्रच्छिद्धं शर्म भुवनस्य गोपा। तेने नो मित्रावरुगाविष्टुं सिषीसन्तो जि<u>गी</u>वांसेः स्याम ६

## चतुर्थोऽध्यायः

व० १ ।३६

(४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयोऽर्चनाना ऋषिः । मित्रावरुगौ देवते । जगती छन्दः

त्रृतंस्य गोपाविधं तिष्ठथो रथं सत्यंधर्माणा प्रमे व्योमित ।
यमत्रं मित्रावरुणावंथो युवं तस्मै वृष्टिर्मधुमत् पिन्वते द्विवः १
सम्राजावस्य भुवंनस्य राजथो मित्रावरुणा विद्ये स्वर्दृशां ।
वृष्टिं वां राधो स्रमृत्त्वमीमहे द्यावापृथिवी वि चेरन्ति तन्यवंः २
सम्राजा उग्रा वृष्णा द्विवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी ।
चित्रेभिर्भेरुपं तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो स्रसुरस्य माययां ३
माया वां मित्रावरुणा द्विव श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुंधम् ।
तम्भ्रेणं वृष्ट्या गूहथो द्विव पर्जन्य द्रप्सा मधुंमन्त ईरते ४
रथं युञ्जते मुरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु ।
रजांसि चित्रा वि चैरन्ति तन्यवो द्विवः सम्राजा पर्यसा न उच्चतम् ४
वाचं सु मित्रावरुणाविरावतीं पुर्जन्यश्चित्रां वेदित त्विषीमतीम् ।
स्रभा वसत मुरुतः सु मायया द्यां वर्षयतमरुणामं रेपसम् ६
धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वृता रचेथे स्रसुरस्य माययां ।
स्रमृतेन विश्वं भुवनं वि राजथः सूर्यमा धंत्थो द्विव चित्रयं रथंम् ७

#### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयोऽर्चनाना ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । (१-६) प्रथमादिषड्चामनुष्टुप् , (७) सप्तम्याश्च पङ्किश्छन्दसी वर्रुणं वो रिशाद्रीस मृचा मित्रं हैवामहे । परि वृजेवे बाह्नो जिगुन्वांसा स्वर्णरम् १ ता बाह्वो स्वेत्ना प्र येन्तमस्मा ऋचेते ।

शेवं हि जार्यं वां विश्वांसु जोगुंवे २
यद्भूनमृश्यां गितं मित्रस्य यायां पृथा ।
ग्रस्यं प्रियस्य शर्म्गय हिंसानस्य सिश्चरे ३
युवाभ्यां इंमत्रावरुणो पुमं धेयामृचा ।
यद्ध चये मृघोनां स्तोतृणां चे स्पूर्धसे ४
ग्रा नो मित्र सुदीति भिर्वरुणश्च सुधस्थ ग्रा ।
स्वे चये मृघोनां सर्वीनां च वृधसे ४
युवं नो येषुं वरुण चत्रं बृहच्चं बिभृथः ।
उुरु णो वार्जसातये कृतं राये स्वस्तये ६
उच्छन्त्यां मे यज्ञता देवचीत्रे रुशंद्गवि ।
सुतं सोमं न हुस्तिभि रा पृड्भिधांवतं नरा बिश्नतावर्चनानंसम् ७

(५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो रातहव्य ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् , (६) षष्ठचाश्च पङ्किश्छन्दसी

यश्चिकेत स सुक्रत् र्देव्त्रा स ब्रंबीत नः । वर्रणो यस्यं दर्शतो मित्रो वा वर्नते गिरंः १ ता हि श्रेष्ठं वर्चसा राजांना दीर्घृश्रत्तंमा । ता सत्पंती ऋतावृधं ऋतावांना जर्नेजने २ ता वांमियानोऽवंसे पूर्वा उपं ब्रुवे सर्चा । स्वश्चांसः सु चेतुना वार्जां ऋभि प्र दावर्ने ३ मित्रो ऋंहोश्चिदादुरु चर्याय गातुं वंनते । मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमृतिरस्ति विधतः ४ व्यं मित्रस्यावंसि स्यामं सप्रथंस्तमे । ऋनेहसस्त्वोत्तयः सत्रा वर्रणशेषसः ४ युवं इंमेत्रेमं जनं यत्र्यः सं चं नयथः ।

\_ मा मुघोनुः परि रूयतुं मो <u>ऋस्माक</u>मृषींगा गोपीथे ने उरुष्यतम् ६

(४८) ग्रष्टपञ्चाशं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो रातहव्य ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते ।

#### **अन्ष्र्प्** छन्दः

त्र्या चिकितान सुक्रतूं देवौ मर्त रिशादसा। वर्रणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे १ ता हि चत्रमिविहुतं सम्यगसूर्यर्भाशाति । ग्रधं वृतेव मानुषुं स्वर्श्ण धायि दर्शतम् २ ता वामेषे रथाना मुर्वी गर्व्यतिमेषाम् । रातहे व्यस्य सुष्टतिं दुधृक् स्तोमैर्मनामहे ३ त्र्<u>यधा</u> हि कार्व्यो युवं दर्चस्य पूर्भिरद्भुता । नि केतुना जनीनां चिकेथे पूतदत्तसा ४ तदृतं पृंथिवि बृह च्छ्चफढ्रंवएष ऋषींगाम्। ज्यसानावरं पृथ्व ति चरन्ति यामंभिः ४ त्र्या यद् वामीयचत्तसा मित्रे व्यं चे सूरयः। व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतैमहि स्वराज्ये ६

# (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो यजत त्रमुषिः । मित्रावरुणौ देवते ।

बळित्था देव निष्कृत मादित्या यजतं बृहत्। वर्रण मित्रार्यमन् वर्षिष्ठं चत्रमाशाथे १ त्रा यद् योनिं हिरएययुं वर्रुण मित्र सर्दथः। धर्तारी चर्षगीनां यन्तं सुम्नं रिशादसा २ विश्वे हि विश्ववैदसो वरुणो मित्रो स्र्र्यमा । वता पदेवं सिश्चरे पान्ति मर्त्यं रिषः ३ ते हि सत्या ऋतस्पृशं ऋतावानो जनैजने। स्नीथासः सुदानेवो ऽहोश्चिदुरुचक्रयः ४ को नु वा इं<u>म</u>त्रास्तुतो वर्रुणो वा तुनूनाम् । तत् स् वामेषेते मृति रत्निभ्य एषेते मृतिः ४

## (६०) षष्टितमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो यजत त्रमृषिः । मित्रावरुणौ देवते ।

#### गायत्री छन्दः

प्र वौ <u>मित्रायं गायत</u> वर्रुणाय <u>वि</u>पा <u>गि</u>रा । महिन्नत्रावृतं बृहत् १ सम्माजा या घृतयौनी <u>मित्रश्चो</u>भा वर्रुणश्च । <u>देवा देवेषु प्रश</u>स्ता २ ता नेः शक्तं पार्थिवस्य महो <u>रायो दि</u>व्यस्य । महि वां <u>न्नत्रं देवेषु</u> ३ त्रुतमृतेन सपेन्ते <u>षि</u>रं दर्ममाशाते । <u>त्रु</u>हुहां देवो वर्धते ४ वृष्टिद्यांवा <u>री</u>त्यांपे षस्पती दानुंमत्याः । बृहन्तं गर्तमाशाते ४

## (६१) एकषष्टितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋ्यस्यास्य सूक्तस्यात्रेय उरुचक्रिर्ऋषः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्री रौचना वेरुण त्रींरुत द्यून् त्रीरिण मित्र धारयथो रजिस । वावृधानावमितं चित्रयस्या उनुं वृतं रच्चेमाणावजुर्यम् १ इरिवतीर्वरुण धेनवो वां मधुमद् वां सिन्धेवो मित्र दुहे । त्रयस्तस्थुर्वृष्णासंस्तिसृणां धिषणानां रेतोधा वि द्युमन्तः २ प्रातर्देवीमिदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य । राये मित्रावरुणा सर्वताते ळे तोकाय तनयाय शं योः ३ या धर्तारा रजिसो रोचनस्यो तादित्या दिव्या पार्थिवस्य । न वां देवा अमृता स्रा मिनन्ति वृतानि मित्रावरुणा धुवाणि ४

## (६२) द्विषष्टितमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्यात्रेय उरुचक्रिर्ऋषः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः

पुरूरुणी चिद्धयस्त्य वौ नूनं वौ वरुण। मित्र वंसि वां सुमृतिम् १ ता वां सम्यगिद्धह्वाणे षेमश्याम् धायेसे। व्ययं ते रुद्रा स्याम २ पातं नौ रुद्रा पायुभि रृत त्रीयेथां सुत्रात्रा। तुर्याम् दस्यून् तुनूभिः ३ मा कस्योद्धतक्रतू युद्धं भुजेमा तुनूभिः। मा शेषसा मा तनसा ४

## (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो बाहुवृक्त ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । गायत्री छन्दः ग्रा नौ गन्तं रिशादसा वर्रण मित्रं ब्र्हणी। उपेमं चार्रमध्<u>व</u>रम् १ विश्वस्य हि प्रचेतसा वर्रण मित्र राजिथः। <u>ईशा</u>ना पिप्यतं धिर्यः २ उप नेः सुतमा गेतं वर्रण मित्रं दाशुर्षः। ग्रस्य सोमस्य पीतये ३

## (६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यात्रेयो बाहुवृक्त ऋषिः । मित्रावरुगौ देवते । उष्णिक छन्दः

म्रा मित्रे वर्रणे व्यं गीर्भिर्जुहुमो म्रित्वित् । नि बिहिषि सदतं सोमेपीतये १ वृतेने स्थो ध्रुव सेमा धर्मणा यात्यर्जना । नि बिहिषि सदतं सोमेपीतये २ मित्रश्च नो वर्रणश्च जुषेतां युज्ञमिष्टये । नि बिहिषि सदतां सोमेपीतये ३

#### (६४) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पौर ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । ऋनुष्टुप् छन्द यद्द्य स्थः पे<u>रावित</u> यदेर्वावत्येश्विना । यद् वा पुरू पुरुभुजा यदन्तरि<u>च</u> ऋा गीतम् १

इह त्या पु<u>र</u>भूतमा पुरू दंसांसि बिश्चता । <u>व</u>्रस्या याम्यधिगू हुवे तुविष्टमा भुजे २

र्डुर्मान्यद् वर्षु<u>षे</u> वर्ष<u>ु श्</u>चक्रं रथस्य येमथुः । पर्युन्या नाहुषा युगा मुह्ना रजासि दीयथः ३

तदू षु विमेना कृतं विश्वा यद् वामनु ष्टवे । नानी जातावरेपसा सम्समे बन्धुमेर्यथुः ४

त्रा यद् वां सूर्या र<u>थं</u> तिष्ठंद् रघुष्यदं सदा । परि वामरुषा वयो घृणा वेरन्त त्रापः ४

युवोरत्रिश्चिकेतित नर्रा सुम्नेन चेतिसा । घुमी यद् वीम्रेपसा नासित्यास्त्रा भुरगयति ६

उग्रो वां ककुहो युपिः शृगवे यामेषु संतुनिः । यद् वां दंसोभिरश्विना ऽत्रिर्नराववर्तति ७

मध्वं <u>क</u> षु मंधूयु<u>वा</u> र<u>ुद्रा</u> सिषंक्ति <u>पि</u>प्युषी । यत् संमुद्रा<u>ति</u> पर्षथः <u>प</u>क्वाः पृज्ञो भरन्त वाम् **५** 

सत्यिमद् वा उ ग्रिश्वना युवामहिर्मयोभुवा । ता यामन् यामहूर्तमा यामुन्ना

मृ<u>ंळ</u>यत्तमा ६

रमा ब्रह्मा<u>िण</u> वर्धना ऽश्विभ्यां सन्तु शंतमा । या तत्ताम् रथाँ ह्वा ऽवीचाम बृहन्नमेः १०

## (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः पौर ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । ऋनुष्टुप् छन्दः कूष्ठौ देवावश्विना ऽद्या दिवो मैनावसू । तच्छ्रंवथो वृषरवसू ऋत्रिर्वामा विवासति १

कुहु त्या कुहु नु श्रुता दिवि देवा नासंत्या। कस्मिन्ना यंतथो जने को वां नदीनां सर्चा २

कं य<u>थिः कं है गच्छथः कमच्छी युञ्जाथे</u> रर्थम् । कस्य ब्रह्मीिण रगयथो वृयं वीमुश्मसीष्टये ३

<u>पौरं चिद्धर्युदप्रुतं</u> पौरं <u>पौराय</u> जिन्वेथः । यदीं गृभीततातये <u>सिं</u>हर्मिव <u>ह</u>ुहस्पदे

प्र च्यवनाञ्जुजुरुषो वृविमत्कं न मुंञ्चथः । युवा यदी कृथः पुन रा कार्ममृगवे वध्वः ४

ग्रस्ति हि वां<u>मि</u>ह स्तोता स्मसि वां संदृशि श्रिये। नू श्रुतं मृ ग्रा गीत मवोभिर्वाजिनीवस् ६

को वामुद्य पु<u>रू</u>णा मा वे<u>ञ</u>े मर्त्यानाम् । को विप्रो विप्रवाहसा को युज्ञैर्वाजिनीवस् ७

त्रा <u>वां रथो रथानां</u> येष्ठौ यात्वश्विना । पुरू चिदस्<u>म</u>युस्तिर त्राङ्किषो मर्त्येष्वा 5

शम् षु वां मध्युवा ऽस्माकंमस्तु चर्कृतिः । <u>त्र्रवांची</u>ना विचेतसा विभिः श्येनेवं दीयतम् ६

ग्रक्षि<u>ना यद्ध</u> कर्हि चि च्छुश्रूयात<u>िम</u>मं हर्वम् । वस्वी<u>रू</u> षु <u>वां</u> भुजीः पृञ्चन्ति सु <u>वां</u> पृचीः १०

#### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

स्तोता वामिश्चिनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषित माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् १ <u> ग्रु</u>त्यायीतमश्चिना <u>ति</u>रो विश्वी <u>ग्र</u>ुहं सनी । दस्रा हिरंगयवर्तनी सुषुम्रा सिन्धुवाहसा माध्वी मर्म श्रुतं हर्वम् २ त्रा <u>नो</u> रत्न<u>िनि बिभ्रं ता</u>विश्वि<u>ना</u> गच्छेतं युवम् । रुद्रा हिरंगयवर्तनी जुषाणा वोजिनीवसू माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ३ सुष्टभौ वां वृषरवसू र<u>थे</u> वा<u>गी</u>च्याहिता । \_\_ उत वां ककुहो मृगः पृत्तः कृगोति वापुषो माध्<u>वी</u> मर्म श्रु<u>तं</u> हर्वम् ४ बोधिन्मनसा रथ्ये षिरा हेवनुश्रुती। विभिश्चचवीनमिश्चना नि यथो ग्रद्धयाविनं माध्वी ममे शुतं हर्वम् ४ त्र्या वर्गं नरा म<u>नोयु</u>जो ऽश्वांसः प्रु<u>षि</u>तप्संवः । वयों वहन्तु पीतयें सह सुम्नेभिरश्चिना माध्वी मर्म श्रुतं हवं ६ म्रक<u>्षिना</u>वेह र्गच्छतुं नासत्या मा वि वैनतम् । तिरश्चिदर्यया परि वृर्तियातमदाभ्या माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ७ त्रस्मिन् युज्ञे त्र्रीदाभ्या ज<u>रि</u>तारं शुभस्पती । <u> ऋवस्युमेश्विना युवं गृगान्तमुपे भूषथो</u> माध<u>्वी</u> ममे श्रु<u>तं</u> हर्वम् ५ म्रभूदुषा रुशत्पशः राग्निरंधाय्यृत्वियः । ग्रयोजि वां वृषरवसू रथौ दस्तावमेत्यों माध्वी ममे श्रुतं हर्वम् ६

## (६८) अष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्मृषिः । ग्रिश्वनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः ग्रा भौत्यग्निरुषसामनीक मुद् विप्रीणां देव्या वाचौ ग्रस्थुः । ग्रुवाञ्चौ नूनं रेथ्येह यातं पीपिवांसमिश्वना घुर्ममच्छौ १ न संस्कृतं प्र मिमीतो गम्ष्रिष्ठा उन्ति नूनमृश्विनोपंस्तुतेह । दिवाभिपित्वेऽव्सागीमिष्ठा प्रत्यवंतिं दाशुष्ठे शंभिविष्ठा २ उता यातं संग्वे प्रातरह्रो मुध्यन्दिन् उदिता सूर्यस्य । दिवा नक्तमवंसा शंतमेन नेदानी पीतिरश्चिना तेतान ३ इदं हि वा प्रदिवि स्थानमोक्ष इमे गृहा ग्रिश्वनेदं दुरोणम् । ग्रा नो दिवो बृहतः पर्वतादा उद्धो यातिमष्टमूर्जं वहन्ता ४ सम्श्विनोरवंसा नूतनेन मयोभुवौ सुप्रगीती गमेम ।

## ग्रा नौ रियं वहत्मोत वीरा ना विश्वन्यमृता सौर्भगानि ४

## (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । अश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः प्रात्यावाणा प्रथमा यंजध्वं पुरा गृधादरंरुषः पिबातः । प्राति युज्ञमृश्विनां दुधाते प्र शंसन्ति क्वयः पूर्वृभाजः १ प्रातर्यंजध्वमृश्विनां हिनोत् न सायमंस्ति देव्या अर्जुष्टम् । उतान्यो अस्मद् यंजते वि चावः पूर्वः पूर्वो यर्जमानो वनीयान् २ हिरंगयत्वङ्मध्वर्णो घृतस्तुः पृत्तो वहुन्ना रथी वर्तते वाम् । मनौजवा अश्विना वातरहा येनातियाथो दुरितानि विश्वां ३ यो भूर्यिष्टं नासंत्याभ्यां विवेष चिनष्ठं इंपत्वो ररंते विभागे । स तोकमस्य पीपरच्छमीभि रर्नूर्ध्वभासः सद्मित् तुतुर्यात् ४ सम्श्विनोरवंसा नूर्तनेन मयोभुवां सुप्रगिती गमेम । या तेरं वहत्मोत वीरा ना विश्वांन्यमृता सौभंगानि ५

#### (७०) सप्ततितमं स्कम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सप्तवधिर्मृषिः । ग्रश्विनौ देवते । (१-३) प्रथमादितृचस्योष्णिक्, (४) चतुर्थ्या त्रृचस्त्रिष्टुप् , (५-६) पञ्चम्यादिपञ्चानाञ्चानुष्टुप् छन्दांसि

म्रक्षि<u>ना</u>वेह गच्छतुं नासत्या मा वि वेनतम् । हुंसाविव पततुमा सुताँ उपे १

त्रश्रिमा हिर्णाविव गौराविवानु यर्वसम् । हंसाविव पतत्मा सुताँ उपं २ स्रश्रिमा वाजिनीवसू जुषेथां युज्ञिम् ष्ट्रये । हंसाविव पतत्मा सुताँ उपं ३ स्रिवियं वामवरोहं मुबीस मजौह वी न्नाधंमाने वृ योषां । श्येनस्यं चिज्जवंसा नूर्तने ना ऽऽगंच्छतमिश्रमा शंतमेन ४ वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्यंन्त्या इव । श्रुतं में स्रश्चिमा हवं सप्तविधं च मुज्जतम् ५ भीताय नाधंमानाय सृषयं सप्तविधये । मायाभिरश्चिमा युवं वृत्तं सं च वि चांचथः ६ यथा वार्तः पुष्करिणीं सिम्ङ्रयंति सुर्वतः ।

एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दर्शमास्यः ७ यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजीत । एवा त्वं देशमास्य सहावैहि जरायुंगा ५ दश मास्रिक्शयानः कुमारो ग्रिधि मातरि । निरैत्रं जीवो ग्रद्धतो जीवो जीवेन्त्या ग्रिधि ६

### (७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । पङ्किश्छन्दः मुहे नौ ग्रद्य बौधयो षौ राये दिवित्मती। यथा चिन्नो ग्रबीधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति ग्रश्वसूनृते १ या स्नीथे शौचद्रथे व्योच्छो दुहितर्दिवः । सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये स्जाते ऋश्वसूनृते २ सा नौ ऋद्याभुरद्वेस् व्यंच्छा दुहितर्दिवः । यो व्यौच्छः सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति ग्रश्वसूनृते ३ श्रुभि ये त्वां विभावरि स्तोमैर्गृणन्ति वह्नयः । मुधैर्मधोनि सुश्रियो दामन्वन्तः सुरातयः सुजति ऋश्वसूनृते ४ यच्चिद्धि ते गुणा इमे छदयन्ति मुघत्तेये। परि चिद् वष्ट्रयो दधु दंदेतो राधो ग्रह्नयं सुजति ग्रश्वसूनृते ४ ऐषुं धा वीरवृद् यश उषौ मघोनि सूरिष्ं । ये नो राधांस्यह्रया मुघवनिो ग्ररीसत् सुजिति ग्रश्वसूनृते ६ तेभ्यो द्युम्नं बृहद् यशु उषो मघोन्या वह । ये नो राधांस्यश्वर्या गुव्या भर्जन्त सूरयः सुर्जाते ग्रश्वसूनृते ७ उत नो गोमंतीरिष् ग्रा वंहा दुहितर्दिवः। साकं सूर्यस्य रश्मिभः शक्रैः शोचेब्द्रिर्चिभः सुजति स्रश्चसूनृते ५ व्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं तेनुथा ग्रपः । नेत् त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरी ऋर्चिषा सुजति ऋश्वसूनृते ६ एतावृद् वेदुंष्टस्त्वं भूयो वा दातुंमर्हसि । \_ या स<u>्तो</u>तृभ्यो विभावर्यु च्छन<u>्ती</u> न प्रमीर्य<u>से</u> सुज<u>िते</u> ग्रश्वसूनृते १०

#### (७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-६) षड्डस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्ठुप् छन्दः द्युतद्यामानं बृह्तीमृतेनं ऋ्तावंरीमरुणप्सुं विभातीम् । देवीमुषसं स्वरावहेन्तीं प्रति विप्रांसो मृतिभिर्जरन्ते १ एषा जनं दर्शता बोधयंन्ती सुगान् पृथः कृरवती यात्यग्रे । बृह्द्रथा बृहती विश्वमिन्वो षा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे ऋहाम् २ एषा गोभिररुगेभिर्युजाना उस्त्रंधन्ती रियमप्रांयु चक्रे । पृथो रदेन्ती सुवितायं देवी पुरुष्ठता विश्ववारा वि भाति ३ एषा व्येनी भवति द्विबर्हा ग्राविष्कृरवाना तन्वं पुरस्तात् । ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति ४ एषा शुभ्रा न तन्वो विदानो ध्वेंचे स्वाती दृशयें नो अस्थात् । ऋपू द्वेषो बाधमाना तमांस्यु षा दिवो दृहिता ज्योतिषागांत् ४ एषा प्रतीची दृहिता दिवो नृन् योषेव भृद्रा नि रिर्णिते अप्सः । व्यूर्ग्वती दाशुषे वार्याणि पुनज्योतिर्युवितः पूर्वथांकः ६

## (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्व ऋषिः । सविता देवता । जगती छन्दः

युञ्जते मनं उत युंञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विप्रिश्चतः । वि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्यं सिवतः परिष्टतः १ विश्वां रूपाणि प्रति मुञ्जते किवः प्रासावीद भद्रं द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकंमरूयत् सिवता वरेगयो उनुं प्रयाणमुषसो वि राजित २ यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद् युयु देंवा देवस्यं मिहमानमोजेसा । यः पार्थिवानि विम्मे स एतंशो रजांसि देवः सिवता महित्वना ३ उत यासि सिवतस्त्रीणि रोचनो त सूर्यस्य रिश्मिभः समुच्यसि । उत रात्रीमुभ्यतः परीयस उत मित्रो भविस देव धर्मभः ४ उतेशिषे प्रस्वस्य त्वमेक इन्द्रत पूषा भविस देव यामिभः । उतेदं विश्वं भ्वनं वि राजिस श्यावाश्वस्ते सिवत स्तोममानशे ४

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेयः श्यावाश्च सृषिः । सविता देवता । (१) प्रथमचींऽनुष्टुप् , (२-६) द्वितीयाद्यष्टानाञ्च गायत्री छन्दसी तत् संवितुर्वृंगीमहे व्यं देवस्य भोजेनम् । श्रेष्ठं सर्व्धातेमं तुरं भगेस्य धीमहि १ स्वयंशस्तरं सिवतुः कञ्चन प्रियम् । न मिनन्ति स्वराज्येम् २ स हि रत्नीनि दाशुषे सुवाति सिवता भगेः । तं भागं चित्रमीमहे ३ स्त्राची देव सिवतः प्रजावत् सावीः सौभगम् । पर्र दुःष्वप्नर्थं सुव ४ विश्वीन देव सिवतः दुरितानि पर्र सुव । यद् भुद्रं तन्न स्रा स्रुव ॥ स्रुन् ग्रस्ते सिवतः दुरितानि पर्र सुव । विश्वी वामानि धीमहि ६ स्रानिसो स्रुदितये देवस्य सिवतः स्रुवः स्रुवे । विश्वी वामानि धीमहि ६

श्रुद्या नो देव सवितः प्रजावत् सावीः सौभगम् । परो दुःष्वप्तर्घं सुव ४ विश्वानि देव सवितः प्रजावत् सावीः सौभगम् । परो दुःष्वप्तर्घं सुव ४ श्रव्यानि देव सवितः दुरितानि परो सुव । यद् भृद्रं तन्न श्रा सुव ४ श्रनागसो श्रदितये देवस्य सिवतुः सवे । विश्वा वामानि धीमहि ६ श्रा विश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्या वृंगीमहे । सत्यसेवं सिवतारेम् ७ य इमे उभे श्रहेनी पुर एत्यप्रयुच्छन् । स्वाधीर्देवः सिवता ६ य इमा विश्वा जाता न्याश्रावयित् श्लोकेन । प्र चे सुवाति सिवता ६

#### (७४) पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्जृषिः । पर्जन्यो देवता । (१, ५-८, १०) प्रथमर्चः पञ्चम्यादिचतसृगां दशम्याश्च त्रिष्टुप् , (२-४) द्वितीयादितृचस्य जगती (६) नवम्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

ग्रच्छा वद त्वसं गीभिराभिः स्तुहि पुर्जन्यं नम्सा विवास । किनेक्रदद् वृष्भो जीरदानू रेतो दधात्योषधीषु गर्भम् १ वि वृत्तान् हेन्त्युत हेन्ति र् त्वसो विश्वं इंबभाय भुवेनं महावधात् । उतानांगा ईषते वृष्णयावतो यत् पुर्जन्यः स्तनयन् हन्ति दुष्कृतः २ रथीव कशयाश्वां ग्रभित्तिप नाविर्दूतान् कृंगुते वृष्याँ श्रमित्तिप नाविर्दूतान् कृंगुते वृष्याँ श्रमहे । दूरात् सिंहस्यं स्तनथा उदीरते यत् पुर्जन्यः कृगुते वृष्याँ नर्भः ३ प्रवाता वान्ति पुतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहेते पिन्वते स्वः । इा विश्वंस्मै भुवेनाय जायते यत् पुर्जन्यः पृथिवीं रेत्तसावित ४ यस्यं वृते पृथिवी नंनमिति यस्यं वृते शुफवुजर्भुरीति । यस्यं वृत ग्रोषधीर्विश्वरूपाः स नः पर्जन्य मित् शर्मं यच्छ ४ दिवो नो वृष्टिं मेरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत् वृष्णो ग्रश्वंस्य धाराः । ग्र्यांङ्रोतेनं स्तनियुत्नुनेद्धा पो निष्विञ्चन्नसुरः पिता नः ६

श्रमि क्रेन्द स्तनय गर्भमा धी उद्नवता परि दीया रथैन।
दृतिं सु केर्ष् विषितं न्येश्चं समा भेवन्तू इतौ निपादाः ७
महान्तं कोशमुदेचा नि षिश्च स्यन्देन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तीत्।
घृतेन् द्यावीपृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भेवत्वष्नचाभ्यः ५
यत् पेर्जन्य कनिक्रदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किं चे पृथिव्यामिधं ६
श्रविर्षिनुदु षू गृंभाया ऽकर्धन्वान्यत्येत्वा उं।
श्रजीजन् श्रोषिधीर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्योऽविदो मनीषाम् १०

#### (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । पृथिवी देवता । अनुष्टुप् छन्दः बिळित्था पर्वतानां खिद्रं इंबेभिषि पृथिवि । प्रया भूमिं प्रवत्वित मृह्णा जिनोषि महिनि १ स्तोमांसस्त्वा विचारिणि प्रति ष्टोभन्त्यक्तुभिः । प्रया वाजं न हेषेन्तं पे्रमस्येस्यर्जुनि २ दृळहा चिद् या वन्स्पतीन् च्मया दर्ध्ष्योजीसा । यत् ते अभ्रस्य विद्युतौ दिवो वर्षन्ति वृष्टयीः ३

#### (७७) सप्तसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) अष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्जृषिः । वरुणो देवता । त्रिष्टुण् छन्दः प्र समाजे बृहर्दर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुतायं । वि यो ज्ञ्ञानं शिमतेव चर्मोपस्तिरं पृथिवीं सूर्याय १ वनेषु व्यश्नित्रिं ततान वाज्ञमर्वत्सु पर्य उस्त्रियांसु । हृत्सु क्रतुं वरुणो अप्रस्वश्ंिप्तां दिवि सूर्यमदधात् सोम्मद्रौ २ नीचीनंबारं वर्षणः कर्वन्धं प्र संसर्ज रोदंसी अन्तरिचम् । तेन विश्वस्य भुवंनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्यनित्त भूमं ३ उनित्त भूमं पृथिवीमृत द्यां यदा दुग्धं वर्षणो वष्ट्यादित् । सम्भ्रेणं वसत् पर्वतास स्तविष्ठीयन्तः श्रथयन्त वीराः ४ इमामू ष्वांसुरस्यं श्रुतस्यं महीं मायां वर्षणस्य प्र वीचम् । मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिचे वि यो मुमे पृथिवीं सूर्येण ४

इमामू नु क्वितेमस्य मायां मृहीं देवस्य निक्र देधर्ष।
एकं यदुद्ना न पृणन्त्येनी रासिञ्चन्तीरवनेयः समुद्रम् ६
अर्यम्यं वरुण मित्र्यं वा सखीयं वा सद्मिद्भातरं वा।
वेशं वा नित्यं वरुणारेणं वा यत् सीमार्गश्चकृमा शिश्रथस्तत् ७
कित्वासो यद् रिरिपुर्न दीवि यद् वा घा सत्यमुत यन्न विद्य।
सर्वा ता वि ष्यं शिथिरेवं देवा ऽधां ते स्याम वरुण प्रियासः ५

## (७८) ऋष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य भौमोऽत्रिर्ज्ञृष्टिः । इन्द्राग्नी देवते । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् (६) षष्ठचाश्च विराट्पूर्वा छन्दसी इन्द्रांग्नी यमवेथ उभा वार्जेषु मर्त्यम् । दृळहा चित् स प्रभेदित द्युमा वार्णीरिव त्रितः १ या पृतेनासु दुष्ट्रग् या वार्जेषु श्रवाय्यां । या पञ्चे चर्ष्णीर्भी न्द्राग्नी ता हेवामहे २ तयोरिदमेवच्छवे स्तिग्मा दिद्युन्मघोनीः । प्रति दुणा गर्भस्त्यो र्गवां वृत्रघ्न एषते ३ ता वामेषे रथाना मिन्द्राग्नी हेवामहे । पती तुरस्य रार्धसो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ४ ता वृधन्तावनु द्यून् मर्ताय देवाव्दभां । ग्राईन्ता चित् पुरो द्धे ऽशेव देवाववंते ५ एवेन्द्राग्निभ्यामहावि हृव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्रिभिः । ता सूरिषु श्रवों बृहद् र्यिं गृणत्सुं दिधृतइ मर्षं गृणत्सुं दिधृतम् ६

## (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यात्रेय एवयामरुदृषिः । मरुतो देवताः । स्रतिजगती छन्दः

प्र वौ मृहे मृतयौ यन्तु विष्णिवे मुरुत्वेते गिरिजा एवयामेरुत्। प्र शर्धाय प्रयंज्यवे सुखादये त्वसे भन्दिदेष्टये धुनिवताय शर्वसे १ प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यनी ब्रुवर्त एव्यामेरुत्। क्रत्वा तद् वौ मरुतो नाधृषे शवौ दाना मृह्णा तदेषा मधृष्टासो नाद्रयः २ प्र ये दिवो बृंहतः शृंइराव्ये गिरा सुशुक्वांनः सुभ्वं एव्यामेरुत्।
न येषामिरी स्रधस्थ ईष्ट ग्राँ ग्रुग्रयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम् ३
स चंक्रमे महुतो निरुरुक्रमः संमानस्मात् सदंस एव्यामेरुत्।
यदार्युक्त त्मना स्वादिध ष्णुभि विष्पर्धसो विमेहसो जिगीति शेवृंधो नृभिः
४
स्वनो न वोऽमेवान् रेजयुद् वृषां त्वेषो य्यस्तिविष एव्यामेरुत्।
येना सहन्त ग्रुञ्जत स्वरीचिषः स्थारंश्मानो हिरुर्ययाः स्वायुधासं इष्मिर्णः ४
ग्रुपारो वो महिमा वृद्धशवस स्त्वेषं शवीऽवत्वेव्यामेरुत्।
स्थातारो हि प्रसितौ संदृश्चि स्थन् ते ने उरुष्यता निदः शुशुक्वांसो नाग्नयः ६
ते रुद्रासः सुमेखा ग्रुग्रयो यथा तुविद्युमा ग्रेवन्त्वेव्यामेरुत्।
दीर्ष पृथु पप्रथे सग्च पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः शर्धास्यद्धतैनसाम् ७
ग्रुद्धेषो नौ मरुतो गातुमेतेन् श्रोता हर्व जित्तुरेव्यामेरुत्।
विष्णौर्मृहः संमन्यवो युयोतन् स्मद् रुथ्यो्र् न दंसना उप द्रेषांस सनुतः ६
गन्तां नो यृज्ञं येज्ञियाः सुशमि श्रोता हर्वमरुच एव्यामेरुत्।
ज्येष्ठांसो न पर्वतासो व्योमिन यूयं तस्य प्रचेतसः स्यातं दुर्धर्तवो निदः ६

## (८०) ग्रशीतितमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । ग्रग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वं ह्यंग्ने प्रथमो म्नोता ऽस्या धियो ग्रभीवो दस्म होती। त्वं सी वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै सहेसे सहेध्ये १ ग्रधा होता न्यंसीदो यजीया निळस्पद इषयन्नीड्यः सन्। तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्ती महो राये चितयन्तो ग्रनुं गमन् २ वृतेव यन्तं बहुभिर्वस्वय्ये स्त्वे रियं जीगृवांसो ग्रनुं गमन्। रुशन्तम् ग्रिं देर्शतं बृहन्तं वृपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम् ३ पदं देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रवं ग्रापनमृक्तम्। नामनि चिद् दिधरे यिज्ञयनि भद्रायां ते रणयन्त संदृष्टौ ४ त्वां वर्धन्ति चितयः पृथिव्यां त्वां रायं उभयांसो जनानाम्।

त्वं त्राता तर्णे चेत्ये भूः पिता माता सद्मिन्मानुषाणाम् ४ सपुर्येगयः स प्रियो विद्ववर्शिः हीता मन्द्रो नि षसादा यजीयान्। तं त्वी व्यं दम् ग्रा दीदिवांस मुपे ज्ञुबाधो नर्मसा सदेम ६ तं त्वा व्यं सुध्योई नव्यमग्ने सुम्रायव ईमहे देव्यन्तः । त्वं विशो ग्रनयो दीद्यानो दिवो ग्रीग्ने बृहुता रीचनेन ७ विशां कविं विश्पतिं शश्वेतीनां नितोशेनं वृष्भं चेर्षगीनाम्। प्रेतीषिणिमिषयेन्तं पावकं राजेन्तमृग्निं येजतं रेयीगाम् ५ सो ग्रीग्न ईजे शशमे च मर्तो यस्त ग्रानेट् समिधी हुव्यदीतिम्। य ग्राहुतिं परि वेदा नमीभिर्विश्वेत् स वामा देधते त्वोतः ६ ग्रस्मा उं ते महिं महे विधिम नमौभिरग्ने समिधोत हव्यैः। वेदी सूनो सहसो गीभिरुकथै रा ते भुद्रायां सुमृतौ यंतेम १० त्र्या यस्ततन्थ रोदंसी वि भासा श्रवंभिश्च श्रवस्यर्रस्तरुत्रः । बृहद्भिर्वाजैः स्थिविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वितरं वि भीहि ११ \_ नृवद् वसो सदुमिद्धेह्यस्मे भूरि तोकायु तर्नयाय पृश्वः । \_ पूर्वीरिषो बृहुती<u>रा</u>रेग्रेघा <u>ग्र</u>स्मे भुद्रा सौश्रवुसानि सन्तु १२ \_ पुरू<u>शि</u> हि त्वे पुरुवार स<sup>्</sup>न्त्यग्ने वर्सु वि<u>ध</u>ते रार्<u>जीन</u> त्वे १३

#### पञ्चमोऽध्यायः

व० १-३०

(५१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चामनुष्टुप्, (११) एकादश्याश्च शक्वरी छन्दसी त्वं हि चैतंवृद् यशो ऽग्ने मित्रो न पत्यंसे । त्वं विचर्षणे अवो वसो पुष्टिं न पुष्यिस १ त्वां हि ष्मा चर्ष्वणयो युज्ञेभिर्गीर्भिरीळेते । त्वां वाजी योत्यवृको रेजस्तूर्विश्वचेषिणः २ सजोषेस्त्वा दिवो नरी युज्ञस्ये केतुमिन्धते । यद्ध स्य मानुष्यो जनेः सुम्रायुर्जुह्ने ग्नेध्वरे ३ ऋधद् यस्ते सुदानेवे धिया मर्तः शशमते ।

कती ष बृंहतो दिवो द्विषो ग्रंहो न तरित ४ समिधा यस्त स्राहृतिं निशितिं मर्त्यो नशत्। व्यावन्तं स पुष्यति चर्यमग्ने शताय्षम् ५ त्वेषस्ते धूम ऋृगवति दिवि षञ्छुक्र स्रातंतः । सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पविक् रोचेसे ६ म्रधा हि <u>वि</u>च्वीड्यो ऽसि <u>प्रियो नो</u> म्रतिथिः । रगवः प्रीव जूर्यः सूनुर्न त्रीययाय्यः ७ क्रत्वा हि द्रोरो ग्रुज्यसे ५ में वाजी न कृत्व्यः । परिज्मेव स्वधा गयो ऽत्यो न ह्वार्यः शिशः ५ त्वं त्या चिदच्युता ऽग्ने पुशुर्न यवसे। धामा हु यत् ते ग्रजर वना वृश्चन्ति शिक्वसः ६ वेषि ह्यंध्वरीयुताम ये होता दमें विशां। समृधौ विश्पते कृणु जुषस्व हुव्यमिङ्गरः १० ग्रच्छा नो मित्रमहो देव देवा न<u>मे</u> वोचेः स्<u>म</u>ितं रोदस्योः। वीहि स्वस्तिं सुंचितिं दिवो नृचफढ़न् द्विषो ग्रंहांसि द्रिता तरेम् ता तरेम् तवावसा तरेम ११

(८२) द्वयशीतितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । ग्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रमें स चैषदृत्पा त्रृंतेजा उरु ज्योतिर्नशते देव्युष्टें। यं त्वं मित्रेण वर्रणः सजोषा देव पासि त्यजंसा मर्तमंहंः १ ईजे युज्ञेभिः शश्मे शमीभि त्र्र्यधारायाम्रये ददाश। एवा चन तं युशसामजुंष्टि नांहो मर्तं नशते न प्रदृंप्तिः २ सूरो न यस्यं दृशतिर्रेपा भीमा यदेति शुचतस्त त्रा धीः। हेषंस्वतः शुरुधो नायमक्तोः कुत्रां चिद् रुग्वो वंसतिर्वनेजाः ३ तिग्मं चिदेम् महि वर्षो त्रस्य भसदश्चो न यंमसान त्रासा। विजेहंमानः प्रशुर्न जिह्नां द्रविनं द्रावयित दारु धर्चत् ४ स इदस्तेव प्रति धादसिष्य ञ्छिशीत तेजोऽयंसो न धाराम्। चित्रधंजितर्रितर्यो श्रको वेर्न द्रुषद्वां रघुपत्मंजंहाः ४ स ई रेभो न प्रति वस्त उसाः शोचिषां रारपीति मित्रमंहाः । नक्तं य ईमरुषो यो दिवा न नमेत्यों अरुषो यो दिवा नृन् ६ दिवो न यस्यं विध्तो नवीनोद् वृषां रुच्च ओषंधीषु नूनोत् । घृणा न यो धर्जसा पत्मना य न्ना रोदंसी वस्ना दं सुपत्नी ७ धायोभिर्वा यो युज्येभिर्के विद्युन्न दंविद्योत् स्वेभिः शुष्मैः । शधीं वा यो मुरुतां तृतच्चं अपूर्भनं त्वेषो रेभसानो ग्रंद्यौत् =

## (८३) त्रयशीतितमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । ग्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यथा होतुर्मनुषो देवताता युज्ञेभिः सूनो सहसो यजासि । एवा नौ ऋद्य सम्ना समाना नुशन्नेग्न उश्तो यीच देवान् १ \_ स नौ विभावा चच्चिर्गान वस्ती रिम्नर्वन्दारु वेद्यश्चनौ धात्। विश्वायुर्यो ग्रमृतो मर्त्येषु षुर्भुद् भूदतिथिज्तिवेदाः २ द्यावो न यस्य पुनयुन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शक्रः । वि य इनोत्यजरः पावको ऽश्नस्य चिच्छिश्नथत् पूर्व्याणि ३ वद्या हि सूनो अस्यद्यसद्घा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम्। स त्वं ने ऊर्जसन् ऊर्जं धा राजेव जेरवृके चैष्यन्तः ४ निर्तिक्ति यो वरिगमन्नमित्तं वायुर्न राष्ट्रचफढ्रचत्येत्यक्तून्। त्र्याम् यस्ते त्र्यादिशामराती रत्यो न हुतः पर्ततः परिहुत् ५ \_ स्रा सूर्यो न भौनुमद्भिरकै रग्ने तुतन्थ रोर्दसी वि भासा । चित्रो नेयुत् परि तमास्यक्तः शोचिषा पत्मेन्नौशिजो न दीयेन् ६ त्वां हि मुन्द्रतममर्कशोकैर्ववृमहे महि नः श्रोष्येग्ने। इन्द्रं न त्वा शर्वसा देवती वायुं पृंगन्ति रार्धसा नृतमाः ७ नू नौ स्रग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पृथिभिः पर्ष्यंहैः । ता सूरिभ्यों गृग्ते रासि सुम्नं मदेम श्वतिहिमाः सुवीराः ५

(८४) चतुरशीतितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः हुवे वंः सूनुं सहंसो युवान मद्रोघवाचं मृतिभिर्यविष्ठम् ।
य इन्वंति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो ग्रधुक १
त्वे वसूनि पुर्वणीक होत द्रोंषा वस्तोरेरिरे युज्ञियांसः ।
ज्ञामैव विश्वा भुवंनानि यस्मिन् त्सं सौभंगानि दिध्रे पांवके २
त्वं विज्ञु प्रदिवंः सीद ग्रासु क्रत्वां रथीरंभवो वार्याणाम् ।
ग्रतं इनोषि विध्ते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूनि ३
यो नः सनुत्यो ग्रभिदासदग्ने यो ग्रन्तरो मित्रमहो वनुष्यात् ।
तम्जरंभिर्वृषंभिस्तव स्वै स्तपां तिपष्ठ तपंसा तपंस्वान् ४
यस्ते युज्ञेनं समिधा य उक्थे रुकेभिः सूनो सहसो ददांशत् ।
स मत्येष्वमृत प्रचेता राया द्युम्नेन श्रवंसा वि भाति ४
स तत् कृधीषितस्तूयंमग्ने स्पृधीं बाधस्व सहंसा सहंस्वान् ।
यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचौभि स्तर्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्मं ६
ग्रश्याम् तं काममग्ने तवोती ग्रश्यामं र्यिं रियवः सुवीरंम् ।
ग्रश्याम् वार्जम्भि वार्यन्तो ऽश्यामं द्युम्नमंजराजरं ते ७

(८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र नव्यसा सहंसः सूनुमच्छा युज्ञेन गातुमव इच्छमानः । वृश्च द्वेनं कृष्णयामं रुशन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति १ स श्वितानस्तेन्यतू रीचन्स्था ग्रुजरेभिनानेदिद्ध्यिविष्ठः । यः पावकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्यग्निरेनुयाति भर्वन् २ वि ते विष्वग्वातंज्तासो ग्रुग्ने भामासः शुच्चे शुच्चयश्चरन्ति । तुविम्चासौ दिव्या नवंग्वा वना वनन्ति धृषुता रुजन्तः ३ ये ते शुक्रासः शुच्चेयः शुच्चिष्मः ज्ञां वर्षन्ति विषितासो ग्रश्चाः । ग्रुर्ध भ्रमस्तं उर्विया वि भाति यातयंमानो ग्रिध सानु पृश्नेः ४ ग्रुर्ध जिह्ना पापतीति प्र वृष्णौ गोषुयुधो नाशनिः सृजाना । शूर्रस्येव प्रसितिः ज्ञातिर्ग्ने र्वुर्वर्तुर्भीमो देयते वनानि ५ ग्रा भानुना पार्थिवानि ज्ञयासि महस्तोदस्यं धृष्ठता तंतन्थ । स बांधस्वापं भ्या सहाभिः स्पृधौ वनुष्यन् वनुषो नि जूर्व ६ स चित्र <u>चित्रं चितर्यन्तम</u>्स्मे चित्रं चत्रतमं वयोधाम् । चन्द्रं रियं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रं <u>च</u>न्द्राभिर्गृ<u>ग</u>ते युवस्व ७

## (८६) षडशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप्, (६-७) षष्ठीसप्तम्योश्च जगती छन्दसी मूर्धानं दिवो ग्रेरतिं पृथिव्या वैश्वानुरमृत ग्रा जातमुग्निम् । \_ कुविं <u>सम्राज</u>मिति<u>थिं</u> जनोना मासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः १ नाभि युज्ञानां सर्दनं रयीणां मुहामहावमुभि सं नेवन्त । वैश्वानुरं रथ्यमध्वराणां युज्ञस्यं केतुं जनयन्त देवाः २ त्वद् विप्रौ जायते वार्ज्यंगे त्वद् वीरासौ ग्रभिमातिषाहैः । वैश्वीनर त्वमुस्मास् धेहि वसूनि राजन् तस्पृहुयाय्योणि ३ त्वां विश्वे ग्रमृत जार्यमानं शिशं न देवा ग्रभि सं नेवन्ते । तव क्रतुभिरमृतत्वमायन् वैश्वानर यत् पित्रोरदीदेः ४ वैश्वानर तव तानि वतानि महान्येग्ने निकरा देधर्ष। यजार्यमानः पित्रोरुपस्थे ऽविनदः केतुं वयुनेष्वह्नीम् ४ वैश्वानुरस्य विमितानि चर्चसा सार्नुनि दिवो ग्रुमृतस्य केतुनी। तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वया ईव रुरुहः सप्त विस्तृहः ६ वि यो रजांस्यिमिमीत सुक्रतुं वैश्वानुरो वि दिवो रौचना कुविः। परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथे ऽदेब्धो गोपा ऋमृतस्य रिचता ७

#### (५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य जगती, (७) सप्तम्या त्रृचश्च त्रिष्टुप् छन्दसी पृच्चस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वीचं विदर्था जातवेदसः । वैश्वानरायं मृतिर्नव्यंसी शुचिः सोमं इव पवते चार्रुग्नये १ स जार्यमानः प्रमे व्योमिन वृतान्यग्निर्वृत्पा ग्रंरच्चत । व्यर्नत्तरिच्चमिमीत सुक्रत्तं वैश्वानरो महिना नाकंमस्पृशत् २ व्यंस्तभ्नाद् रोदंसी मित्रो अर्द्धतो उन्तर्वावंदकृणोअचोतिषा तमः । विवयंगीव धिषणे अवर्तयद् वैश्वानरो विश्वंमधत्त वृष्ण्यंम् ३

ऋषामुपस्थे महिषा ग्रंगृभात विशो राजनिम्पं तस्थुर्ऋगिमयंम्। ग्रा दूतो ऋगिमभरद् विवस्वतो वैश्वान्रं मतिरिश्वा परावतः ४ युगेयुंगे विद्ध्यं गृणद्धो उग्ने रियं युशसं धेहि नव्यंसीम्। प्वयेवं राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च वृनिनं न तेजंसा ४ ऋस्माकंमग्ने मुघवंत्सु धार्या उनांमि च्वत्रमुजरं सुवीर्यम्। व्ययं जेयेम शतिनं सहस्त्रणं वैश्वानर् वाजमग्ने तवोतिभिः ६ ग्रदंब्धेभिस्तवं गोपाभिरिष्टे उस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्। रच्चां च नो ददुषां शर्धो ग्रग्ने वेश्वानर् प्र चं तार्ताः स्तवानः ७

## (८८) ग्रष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । वैश्वानरोऽग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रहंश्च कृष्णमहुरर्जुनं च वि वेर्तेते रर्जसी वेद्याभिः ।
वैश्चान्तरो जार्यमानो न राजा ऽवांतिर्ज्ञयोतिषाग्निस्तमांसि १
नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वर्यन्ति सम्रोऽतिमानाः ।
कस्यं स्वित् पुत्र इह वक्त्वांनि पुरो वेदात्यवरेण पित्रा २
स इत् तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वान्यृतुथा वेदाति ।
य ईं चिकेतदुमृतंस्य गोपा ग्रुवश्चरंन् पुरो ग्रुन्येन् पश्यंन् ३
ग्रुयं होतां प्रथमः पश्यंतेम मिदं ज्योतिर्मृतं मत्येषु ।
ग्रुयं स जीत्रे ध्रुव ग्रा निष्तो ऽमर्त्यस्तन्वाई वर्धमानः ४
ध्रुवं ज्योतिनिहितं दृशये कं मनो जिवेष्ठं पृतयंत्स्वन्तः ।
विश्वे देवाः समनमः सकेता एकं क्रतुम्भि वि यन्ति साधु ४
वि मे कर्णा पतयतो वि चचु र्वीइंदं ज्योतिर्हर्दय ग्राहितं यत् ।
वि मे मनश्चरित दूरग्राधीः किं स्विद् वृद्ध्यामि किमु नू मनिष्ये ६
विश्वे देवा ग्रीनमस्यन् भियाना स्त्वामेग्ने तमिस तस्थिवांसम् ।
वैश्वान्तरीऽवतूतये नो ऽमर्त्योऽवतूतये नः ७

#### (८६) एकोननवतितमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । त्रप्रिवेवता । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य त्रिष्टुप्, (७) सप्तम्या त्रमृचश्च द्विपदा विराट् छन्दसी

पुरो वो मुन्द्रं दिव्यं सुंवृक्तिं प्रयति युज्ञे ऋग्निमध्वरे देधिध्वम् ।
पुर उक्थेभिः स हि नो विभावां स्वध्वरा करित जातवेदाः १
तम् द्युमः पुर्वणीक होत् रग्ने ऋग्निभिम्नुष इधानः ।
स्तोम् यमस्मै मुमतेव शूषं घृतं न शुचि मृतयः पवन्ते २
पीपाय स श्रवंसा मत्येषु यो ऋग्नये दृदाश विप्र उक्थेः ।
चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रशौ चिर्वृजस्यं साता गोमतो दधाति ३
ऋग यः पुग्ने जायमान उर्वी दूरेदृशां भासा कृष्णाध्वां ।
ऋधं बहु चित् तम् ऊर्म्याया स्तिरः शोचिषां दृशे पाव्कः ४
नू निश्चत्रं पुरुवाजांभिरूती ऋग्ने रियं मुघवंद्धश्च धेहि ।
ये राधंसा श्रवंसा चात्यन्यान् त्सुवीर्यभिश्चाभि सन्ति जनीन् ४
इमं युज्ञं चनौ धा ऋग्न उशन् यं ते ऋग्नानो जुंहुते हृविष्मान् ।
भ्रद्वाजेषु दिधषे सुवृक्ति मवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ ६
वि द्वेषांसीनुहि वृध्येळां मदेम श्रतिहंमाः सुवीराः ७

## (६०) नविततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यर्जस्व होतिरिष्तितो यर्जीया नम्ने बाधी मुरुतां न प्रयुक्ति । ग्रा नी मित्रावर्रुणा नासत्या द्यावां होत्रायं पृथिवी वंवृत्याः १ त्वं होतां मुन्द्रतमो नो ग्रुध्र गुन्तर्देवो विदथा मत्येषु । पावृक्यां जुह्नाई वहिंदासा ऽम्ने यर्जस्व तुन्वंर्ं तव स्वाम् २ धन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्मं गृणते यर्जध्ये । वेपिष्ठो ग्रङ्गिरसां यद्ध विप्रो मधुं च्छन्दो भनित रे इष्टो ३ ग्रादं द्युत्त स्वपांको विभावा ऽम्ने यर्जस्व रोदंसी उर्ज्वा । ग्रायुं न यं नर्मसा रातहं व्या ग्रुञ्जन्तिं सुप्रयसं पञ्च जनाः ४ वृञ्जे ह यन्नमसा बहिंदमा वर्यामि स्रुग्धृतवंती सुवृक्तिः । ग्रुम्यं स्य सदेने पृथिव्या ग्रुश्रीय यृज्ञः सूर्ये न चर्चुः ४ दशस्या नः पूर्वणीक होत देवेभिरमे ग्रुप्तिरिधानः । रायः सूनो सहसो वावसाना ग्रति स्रसेम वृजनं नांहः ६

## (१९) एकनवित्तमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । स्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

मध्ये होता दुरोणे बृहिंषो राळ ग्निस्तोदस्य रोदंसी यर्जध्ये।

ग्रयं स सूनुः सहंस ऋतावां दूरात् सूर्यो न शोचिषां ततान १

ग्रा यस्मिन् त्वे स्वपंकि यजत्र यर्चद् राजन् त्सर्वतातेव न द्योः।

त्रिष्धस्थेस्तत्रुषो न जंहों हुव्या मुघानि मानुषा यर्जध्ये २

तेजिष्ठा यस्यार्तिवंनेराट् तोदो ग्रध्वन् न वृंधसानो ग्रंद्यौत्।

ग्रुद्रोघो न द्रिवता चेतित तम ज्ञमंत्यीऽवृत्रं ग्रोषंधीषु ३

सास्माकेभिरेतरी न शूषे रिग्नः ष्टेवे दम् ग्रा जातवेदाः।

द्रवंन्नो वन्वन् क्रत्वा नार्वो स्नः पितेवं जार्यायं यृज्ञैः ४

ग्रधं स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत् तर्चदनुयाति पृथ्वीम्।

सद्यो यः स्पन्द्रो विषितो धवीया नृणो न तायुरित धन्वां राट् ४

स त्वं नी ग्रर्वन् निदाया विश्वेभिरमे श्रिग्निरिधानः।
वेषि रायो वि यांसि दुच्छुना मदेम श्रतिहिमाः सुवीराः ६

## (६२) द्विनविततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वद् विश्वी सुभग् सौभंगा न्यग्ने वि येन्ति वृनिनो न वृयाः ।
श्रुष्टी रियर्वाजौ वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीडचौ रीतिरपाम् १
त्वं भगौ न ग्रा हि रत्निषे परिज्मेव चयसि दस्मर्वर्चाः ।
ग्राग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्या ऽसि चता वामस्य देव भूरैः २
स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्र मग्ने विष्रो वि प्रेभेर्ति वार्जम् ।
यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्त्रापां हिनोषि ३
यस्ते सूनो सहसो गीभिर्कथै य्ज्ञैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट् ।
विश्वं स देव प्रति वार्रमग्ने धत्ते धान्यं पत्येते वस्वयैः ४
ता नृभ्य ग्रा सौश्रवसा सुवीरा ऽग्ने सूनो सहसः पुष्यसे धाः ।
कृगोषि यच्छवसा भूरि पश्चो वयो वृक्तियारये जस्तरये ॥
वृद्या सूनो सहसो नो विह्निया ग्राग्ने तोकं तनियं वार्जि नौ दाः ।

## विश्वाभिर्गीर्भिर्भि पूर्तिमेश्यां मदेम श्वतिहिमाः सुवीराः ६

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् (६) षष्ठ्या ऋचश्च शक्वरी छन्दसी अग्ना यो मर्त्यो दुवो धिर्य जुजोष धीतिभिः ।

श्रमा यो मर्त्यो दुवो धियं जुजोषं धीतिभिः ।
भस्त्र ष प्र पूर्व्य इषं वृरीतावंसे १
श्रमिरिद्ध प्रचेता श्रमिर्वेधस्तम् श्रृषिः ।
श्रमिर्मे होतारमीळते युजेषु मर्नुषो विश्लाः २
नाना ह्यर्भेपेऽवंसे स्पर्धन्ते रायो श्रयः ।
तूर्वन्तो दस्युमायवो वृतैः सीर्चन्तो श्रवृतम् ३
श्रमिरप्सामृतीषहं वीरं देदाति सत्पंतिम् ।
यस्य त्रसंन्ति शवंसः संचिच्च शत्रंवो भिया ४
श्रमिर्मिहं विद्यमं निदो देवो मर्तमुरुष्यति ।
सहावा यस्यावृतो रियर्वाजेष्ववृतः ५
श्रच्छां नो मित्रमहो देव देवा नम्ने वोचः सुमृतिं रोदंस्योः ।
वीहि स्वस्तिं सुंचितिं दिवो नृन्
द्विषो श्रहांसि दुरिता तरिम् ता तरिम् तवावंसा तरेम ६

## (१४) चतुर्नवतितमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज स्राङ्गिरसो वीतहव्यो वा ऋषिः । स्रग्निर्देवता । (१-२, ४-४, ७-६)

प्रथमाद्वितीययोर्ज्यचोश्चतुर्थीपञ्चम्योः सप्तमीनवम्योश्च जगती, (३, १५)

तृतीयापञ्चदश्योः शक्वरी, (६) षष्ठचा स्रतिशक्वरी, (१०-१४, १६, १६)

दशम्यादिपञ्चानां षोडश्या एकोनविंश्याश्च त्रिष्टुप्, (१७) सप्तदश्या ग्रनुष्टुप्, (१८) ग्रष्टादश्याश्च बृहती छन्दांसि

इमम् षु वो त्रतिथिमुष्वर्धं विश्वांसां विशां पितमृञ्जसे गिरा। वेतीद् दिवो जनुषा कञ्चिदा शुचि ज्योंक् चिदत्ति गर्भो यदच्युंतम् १ मित्रं न यं सुधितं भृगेवो दुधु र्वन्स्पतावीडचमूर्ध्वशौचिषम्। स त्वं सुप्रीतो वीतहेव्ये स्रद्भत् प्रशस्तिभिमहयसे दिवेदिवे २ स त्वं दत्त्रीस्यावृको वृधो भू रर्यः परस्यान्तरस्य तर्रुषः । रायः सूनो सहसो मर्त्येष्वा छदियंच्छ वीतहं व्याय सप्रथी भ्रद्वाजाय सप्रथेः द्युतानं वो त्र्रतिथिं स्वर्णर मुग्निं होतीरं मनुषः स्वध्वरम् । विप्रं न द्युचर्वचसं सुवृक्तिभि ईव्यवाहमर्ति देवमृं असे ४ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा चार्मन् रुरुच उषसो न भानुना । तूर्वन् न याम्बेतेशस्य नू रण ग्रा यो घृणे न तेतृषाणो ग्रजरः ५ <u> ऋग्निमीग्नं वः सिमिधी दुवस्यत प्रियंइंप्रयं वो</u> ऋतिथिं गृ<u>शी</u>षिरी । उपं वो गीर्भिरमृतं विवासत देवो देवेषु वर्नते हि वार्यं देवो देवेषु वर्नते हि नो दुर्वः ६ समिद्धमुग्निं सुमिधी गिरा गृंगे शुचिं पावुकं पुरो ऋध्वरे ध्रुवम् । विप्रं होतारं पुरुवारमदुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवैदसम् ७ त्वां दूतमीग्रे ऋमृतं युगेयुंगे हव्यवाहं दिधरे पायुमीडचम् । देवासेश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं विश्पतिं नर्मसा नि षेदिरे ५ विभूषेन्नग्न उभयाँ ऋन् वृता दूतो देवानां रजसी समीयसे। यत् ते धीतिं स्मृतिमविृशीमहे ऽधं स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ६ तं सुप्रतीकं सुदृशं स्वञ्च मिवद्वांसो विदुष्टरं सपेम । स ये बद् विश्वां व्युनानि विद्वान् प्र हुव्यम् ग्रिरमृतेषु वोचत् १० तमेग्ने पास्युत तं पिपर्षि यस्त ग्रानेट् क्वये शूर धीतिम्। युज्ञस्यं वा निशितिं वोदितिं वा तिमत् पृंगि च शवंसोत राया ११ त्वमंग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहसावन्नवद्यात्। सं त्वी ध्वस्मन्वदुभ्येतु पाथः सं रियः स्पृहुयाय्येः सहुस्री १२ <u> ऋग्निर्होती गृहपंतिः स राजा</u> विश्वा वेद् जिनमा जातवेदाः । देवानीमुत यो मर्त्यानां यजिष्टः स प्र येजतामृतावी १३ त्र्रमे यद्द्य विशो त्रेध्वरस्य होतः पार्वकशो<u>चे</u> वेष्टुं हि यज्वी । ऋता येजासि महिना वि यद् भू हुन्या वेह यविष्ठु या ते ऋद्य १४ श्रमि प्रयासि सुधितानि हि रूयो नि त्वां दधीत रोदंसी यर्जध्यै। ग्रवां नो मघवन् वार्जसाता वग्ने विश्वांनि दुरिता तरेम ता तरेम तवार्वसा तरेम १४ त्र्रमे विश्वेभिः स्वनीक देवै रूणीवन्तं प्रथमः सींद् योनिम्।

कुलायिनं घृतवेन्तं सिवित्रे युज्ञं नेय यर्जमानाय साधु १६ इममु त्यमेथर्व्व दुग्निं मेन्थिन्ति वेधसेः । यमेङ्क्यन्तमानेय न्नमूरं श्याव्यिभ्यः १७ जिनेष्वा देववीतये सर्वतीता स्वस्तये । ग्रा देवान् वेद्यमृतां त्रृतावृधी युज्ञं देवेषुं पिस्पृशः १८ व्यमुं त्वा गृहपते जनाना मग्ने ग्रकर्म समिधां बृहन्तम् । ग्रास्थूरि नो गार्ह्णप्त्यानि सन्तु तिग्मेनं नुस्तेर्जसा सं शिशाधि १६

## (६५) पञ्चनविततमं सूक्तम्

(१-४८) स्रष्टचत्वारिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज सृषिः । स्रिग्निर्देवता । (१,६) प्रथमाषष्ठयोर्सृचोर्वर्धमाना, (२-४,७-२६,२८-४४) द्वितीयादिचतसृणां सप्तम्यादिविंशतेरष्टाविंश्याद्यष्टादशानाञ्च गायत्री, (२७,४७-४८) सप्तविंश्याः सप्तचत्वारिंश्यष्टचत्वारिंश्योश्चानुष्टुप्, (४६) षट्चत्वारिंश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

त्वमीग्रे युज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने १ स नौ मन्द्राभिरध्वरे जिह्नाभिर्यजा महः । स्रा देवान् वैद्धि यिद्धे च २ वेत्था हि वैधो ऋध्वनः पुथर्श्च देवाञ्चसा । ऋग्नै युज्ञेषु सुक्रतो ३ त्वामीळे ग्रधं द्विता भरतो वाजिभिः शनम् । ईजे युज्ञेषुं युज्ञियम् ४ त्विममा वार्या पुरु दिवौदासाय सुन्वते । भुरद्वीजाय दाशुषे ४ त्वं दूतो ग्रमेर्त्य ग्रा वेहा दैव्यं जर्नम् । शृरावन् विप्रस्य सुष्टतिम् ६ त्वामग्ने स्वाध्योई मर्तासो देववीतये । युज्ञेषु देवमीळते ७ तव प्र येचि संदृशे मृत क्रतुं सुदानेवः । विश्वे जुषन्त कामिनेः ५ त्वं होता मनुहिंतो वहिंरासा विदुष्टरः । त्रमे यित्तं दिवो विशेः ६ त्रम्म त्रा यहि वीतये गृगानो हुव्यदत्तिये। नि होता सित्स बहिषि १० तं त्वां सिमिद्धिरङ्गिरो घृतेने वर्धयामिस । बृहच्छौचा यविष्ठच ११ स नेः पृथु श्रवाय्य मच्छा देव विवासिस । बृहदीमे सुवीर्यम् १२ त्वामें ग्रे प्ष्केरादध्य र्थर्वा निरंमन्थत । मूर्भो विश्वस्य वाघतः १३ तम् त्वा दुध्यङ्ङृषिः पुत्र ईंधे ग्रथर्वणः । वृत्रहर्णं पुरंदुरम् १४ तम् त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम् । धनुंजयं रगैरगे १५ एह्यू षु ब्रवां िंग ते उग्नं इत्थेतंरा गिरंः। एभिर्वधां स इन्दुंभिः १६

यत्र क्वं च ते मनो दर्च दधस उत्तरम्। तत्रा सर्दः कृणवसे १७
निह ते पूर्तमिचिपद् भुविनेमानां वसो। ग्रथा दुवी वनवसे १८
ग्राग्निरंगामि भारतो वृत्रहा पुंरुचेतेनः। दिवौदासस्य सत्पेतिः १६
स हि विश्वाति पार्थिवा रियं दाशेन्महित्वना। वन्वन्नवीतो ग्रस्तृतः २०
स प्रब्वन्नवीयसा ऽग्ने द्युमेने संयता। बृहत् तेतन्थ भानुना २१
प्र वंः सखायो श्रुग्नये स्तोमे यृज्ञं चे धृष्णुया। ग्रर्च गाये च वेधसे २२
स हि यो मानुषा युगा सीद्द्योता क्विक्रेतुः। दूतश्चे हव्यवाहेनः २३
ता राजाना शुचिव्रता ऽऽदित्यान् मार्रुतं गृणम्। वस्तो यच्तीह रोदंसी २४
वस्वी ते ग्रुग्ने संदृष्टि रिषयते मत्याय। ऊर्जी नपादमृतस्य २४
क्रत्वा दा ग्रस्तु श्रेष्टो ऽद्य त्वां वन्वन् त्सुरेक्णाः। मर्तं ग्रानाश सुवृक्तिम् २६

ते ते स्रम्ने त्वोतां इषयन्तो विश्वमार्युः । तरन्तो स्रयों स्रराती र्वन्वन्तों स्रयों स्ररातीः २७

त्रप्रिस्तिग्मेन शोचिषा यासद् विश्वं न्यर्'त्रिर्णम् । त्रप्रिप्तनों वनते रियम् २८ सुवीर रियमा भर जातेवेदो विचेर्षरो । जिह रचौंसि सुक्रतो २६ \_ त्वं नेः पाह्यंहेसो जातेवेदो ग्रघायतः । रत्तां गो ब्रह्मगस्कवे ३० यो नौ त्रम्रो दुरेव त्रा मर्तो वधाय दार्शति । तस्मन्नः पाह्यंहैसः ३१ त्वं तं देव जिह्नया परि बाधस्व दुष्कृतम् । मर्तो यो नो जिर्घासति ३२ भुरद्वाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य । स्रुग्ने वरेंगयं वस् ३३ त्रप्रिर्वृत्रार्णि जङ्घनद् द्रविशस्युर्वि<u>प</u>न्ययो । समिद्धः शक्र त्राहुतः ३४ गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो ऋचरे । सीर्द्यनृतस्य योनिमा ३४ ब्रह्म प्रजावदा भर जातेवेदो विचर्षणे । स्रमे यद् दीदर्यद् दिवि ३६ उपं त्वा रगवसंदृशुं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । स्रग्ने ससृज्महे गिरः ३७ उपं च्छायामिव घृशे रगेन्म शर्म ते वयम् । स्रग्ने हिरंगयसंदृशः ३८ य उग्र ईव शर्युहा तिग्मर्शृङ्गो न वंसीगः । स्रम्रे पुरी रुरोजिथ ३६ त्र्या यं हस्ते न खादिनं शिशं जातं न बिभ्रति । विशामग्निं स्वैध्वरम् ४० प्र देवं देववीतये भरता वस्वित्तमम् । स्रा स्वे योनौ नि षीदत् ४१ त्र्या जातं जातवेदिस प्रियं शिशीतातिथिम् । स्योन त्र्या गृहपेतिम् ४२ त्रुप्रे युद्धवा हि ये तवा ऽश्वांसो देव साधर्वः । त्रुरं वहन्ति मुन्यवै ४३ ग्रच्छों नो याह्या वहा ऽभि प्रयांसि वीतये। ग्रा देवान् त्सोमंपीतये ४४

उदंग्ने भारत द्युम दर्जस्त्रेण दिविद्युतत्। शोचा वि भीह्यजर ४५ वीती यो देवं मर्तो दुवस्ये दिग्नमीळीताध्वरे हिविष्मीन्। होतारं सत्ययजं रोदंस्यो रुतानहंस्तो नमुसा विवासेत् ४६ ग्रा ते ग्रग्न ग्रुचा हिविह्दा तृष्टं भैरामिस। ते ते भवन्तू चर्ण ऋष्भासी वृशा उत ४७ ग्रुप्ति यिवासी ग्रुप्य यिन्धते वृत्रहन्तिमम्। येना वसून्याभृता तृळहा रद्यांसि वाजिनां ४८

#### षष्ठोऽध्यायः

व० १-२४

## (६६) षरागवितितमं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां त्रिष्टुप्, (१४) पञ्चदश्याश्च द्विपदा त्रिष्टुप् छन्दसी पिबा सोमेम्भि यमुग्र तर्दं ऊर्वं गव्यं महि गृगान ईन्द्र। वि यो धृष्णो वधिषो वजहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवीभिः १ स ई पाहि य ऋजीषी तरुतो यः शिप्रवान् वृष्भो यो मतीनाम्। यो गौत्रभिद् वेजुभृद् यो हेरिष्ठाः स ईन्द्र चित्राँ स्रुभि तृन्धि वाजीन् २ एवा पहि प्रतथा मन्देतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वाव्धस्वोत गीर्भः। \_ त्र्याविः सूर्यं कृगुहि पीपिहीषो जहि शत्रूरंभि गा ईन्द्र तृन्धि ३ ते त्वा मदो बृहिदेन्द्र स्वधाव इमे पीता उचियन्त द्युमन्तेम् । मुहामनूनं तुवसं विभूतिं मत्सरासौ जर्ह्यन्त प्रसाहेन् ४ येभिः सूर्यमुषसं मन्दसानो ऽवस्योऽपं दृळहानि दर्द्रत्। महामद्रिं परि गा ईन्द्र सन्तं नुत्था अच्युंतं सर्दसस्परि स्वात् ४ तव क्रत्वा तव तद् दंसनाभि रामास् पुक्वं शच्या नि दीधः। ग्रौर्गोर्द्र उस्त्रयाभ्यो वि दृळ्हो दूर्वाद् गा ग्रसृजो ग्रङ्गिरस्वान् ६ पुप्राथ चां महि दंसो व्युर्वी मुप् द्यामृष्वो बृहदिन्द्र स्तभायः। त्रधारयो रोदंसी देवपुत्रे प्रते मातरा यह्नी त्रातस्य ७ ग्रर्ध त्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एकं तुवसं दिधरे भरीय। त्र्यदेवो यद्भ्योहिष्ट देवान् त्स्वंर्षाता वृण<u>त</u> इन्<u>द्र</u>मत्रं ५ त्रुध द्यौश्चित् ते त्रुप सा नु वर्जाद् द्वितानेमद् भियसा स्वस्यं मुन्योः ।

ग्रहां यदन्द्रों ग्रुभ्योहंसानं नि चिंद् विश्वायुंः श्यथे ज्धानं ६ ग्रध त्वष्टां ते मह उंग्र वजं सहस्रंभृष्टिं ववृतच्छताश्रिम् । निकामम्रमणसं येन नवन्तमिहं सं पिणगृजीिषन् १० वर्धान् यं विश्वे मुरुतः सजोषाः पर्चच्छतं महिषाँ ईन्द्र तुभ्यम् । पूषा विष्णुस्त्रीणि सर्रासि धावन् वृत्रहर्णं मिह्याँ इंन्द्र तुभ्यम् । पूषा विष्णुस्त्रीणि सर्रासि धावन् वृत्रहर्णं मिह्यम्ंशुमंस्मै ११ ग्रा चोदो मिहं वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिम्पाम् । तासामन् प्रवतं इन्द्र पन्थां प्रादंयो नीचीरपसंः समुद्रम् १२ एवा ता विश्वां चकृवांसिमन्द्रं महामुग्रमंजुर्यं सहोदाम् । सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्र मा ब्रह्म नव्यमवंसे ववृत्यात् १३ स नो वाजाय श्रवंस इषे च राये धेहि द्युमतं इन्द्र विप्रान् । भ्रद्धांजे नृवतं इन्द्र सूरीन् दिवि च स्मैधि पार्ये न इन्द्र १४ ग्रया वाजं देविहतं सनेम् मदेम श्वतिहंमाः सुवीराः १४

(६७) सप्तनविततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तम् ष्टुहि यो ऋभिभूत्योजा वृन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रेः ।

ऋषाळहमुग्रं सहमानमाभि गीभिवंधं वृष्भं चर्षणीनाम् १

स युध्मः सत्वां खज्कृत् समद्वां तुविम्न्ज्ञो नंदनुमाँ ऋणीषी ।
बृहद्रेणुश्च्यवंनो मानुषीणा मेकंः कृष्टीनामंभवत् सहावां २
त्वं हु नु त्यदंदमायो दस्यूँ रेकंः कृष्टीरिवनोरायाय ।

ऋस्ति स्विन्नु वीर्यं तत् ते इन्द्र न स्विदस्ति तर्वृतुथा वि वौचः ३

सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सहैः सिष्ठ्ष तुरतस्तुरस्यं ।
उग्रमुग्रस्यं त्वसस्तवीयो ऽर्ध्वस्य रध्वतुरी बभूव ४

तन्नेः प्रतं स्व्यमस्तवीयो ऽर्ध्वस्य रध्वतुरी बभूव ४

तन्नेः प्रतं स्व्यमस्तवीयो ऽर्ध्वस्य रध्वतुरी बभूव ४

स हि धीभिर्हव्यो ऋस्त्युग्र ईशान्कृन्मंहृति वृंत्रतूर्ये ।

स तोकसाता तनये स वजी वितन्तसाय्यो ऋभवत् समत्सुं ६

स मुज्यना जिनम् मानुषाणा ममर्त्यन् नाम्नाति प्र सर्स्वे ।

स द्युमेन् स शर्वसोत राया स वीर्येण नृतेमः समौकाः ७

स यो न मुहे न मिथू जनो भूत् सुमन्तुनामा चुमुेरिं धुनिं च ।
वृग्रक् पिप्रुं शम्बेरं शुष्णिमिन्द्रः पुरां च्यौतार्य श्रयथाय न चित् प्र
उदार्वता त्व चेसा पन्यसा च वृत्रहत्याय रथिमन्द्र तिष्ठ ।
धिष्व वज्रं हस्त ग्रा देचिग्रता ऽभि प्र मेन्द पुरुदत्र मायाः ह
ग्राप्तर्म शुष्कं वनिमन्द्र हेती रचो नि धेच्यशिन्तर्म भीमा ।
गृम्भीरयं त्रुष्वया यो रुरोजा ध्वानयद् दुरिता दुम्भयंच्च १०
ग्रा सहस्रं पृथिभिरिन्द्र राया तुर्विद्युम्न तुविवाजेभिर्वाक् ।
याहि सूनो सहस्रो यस्य नू चि ददेव ईशे पुरुहूत योतीः ११
प्र तुविद्युमस्य स्थविरस्य घृष्वे दिवो रेरप्शे मिहुमा पृथिव्याः ।
नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमिस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः १२
प्र तत् ते श्रद्या करेगं कृतं भूत् कुत्सं यदायुमितिथिग्वमेस्मै ।
पुरू सहस्रा नि शिशा श्रभि चा मृत् तूर्वयागं धृष्ता निनेथ १३
ग्रनु त्वाहिष्रे ग्रधं देव देवा मद्न् विश्वे क्वितमं कवीनाम् ।
करो यत्र वरिवो बाधितायं दिवे जनाय तन्वे गृग्रानः १४
ग्रनु द्यावापृथिवी तत् त् ग्रोजो ऽमेर्त्या जिहत इन्द्र देवाः ।
कृष्वा कृतो ग्रकृतं यत् ते ग्रस्त्य क्थं नवीयो जनयस्व युशैः १४

## (६८) स्रष्टनविततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

मृहाँ इन्द्रौ नृवदा चेर्षिणुप्रा उत द्विबर्हा अमिनः सहीभिः।
अस्मद्रचेग्वावृधे वीर्यायो रुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिर्भूत् १
इन्द्रमेव धिषणा सातये धाद बृहन्तेमृष्वमृजरं युवीनम्।
अषीळहेन शर्वसा शूश्वांसं सद्यश्चिद् यो वावृधे असीमि २
पृथू करस्त्रो बहुला गर्भेस्ती अस्मद्रचर्श्क सं मिमीहि श्रवांसि।
यूथेव पृश्वः पेशपा दर्मूना अस्माँ ईन्द्राभ्या वेवृत्स्वाजौ ३
तं वृ इन्द्रं चितिनेमस्य शाकै रिह नूनं वोज्यन्तो हुवेम।
यथा चित् पूर्वे जरितारं आसु रनेद्या अनव्द्या अरिष्टाः ४
धृतवेतो धन्दाः सोमेवृद्धः स हि वामस्य वस्तुनः पुरुद्धः।
सं जिग्मरे पृथ्याई रायो अस्मिन् त्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ४

शविष्ठं नु त्रा भेर शूर शव् त्रोजिष्ठमोजी त्रभिभूत उग्रम्। विश्वी द्युमा वृष्णया मानुषाणा मुस्मभ्यं दा हरिवो माद्यध्यै ६ यस्ते मदेः पृतगाषाळमृध्र इन्द्र तं न ग्रा भेर शूशवांसेम्। येन तोकस्य तर्नयस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोताः ७ त्रा नो भर वृषे<u>गं</u> शुष्मीमन्द्र धनुस्पृतं शूशवांसं सुदर्चम् । येन वंसीम् पृतीनास् शत्रून् तवोतिभिरुत जामीरंजीमीन् ५ त्रा ते शुष्मी वृष्भ एत् पृश्चा दोत्तरादेधरादा पुरस्तात्। त्रा विश्वती ग्रभि समैत्वर्वा ङिन्द्रे द्युम्नं स्वर्वद्धेह्यस्मे ६ नृवत् ते इन्द्र नृतेमाभिरूती वसीमहि वामं श्रोमेतेभिः। <u>ई चे</u> हि वस्वे उभर्यस्य राजन् धा र<u>त</u>ं मिंहे स्थूरं बृहन्तेम् १० मुरुत्वेन्तं वृष्भं वविधान मकेवारिं दिव्यं शासिमन्द्रेम् । विश्वासाहुमवेसे नूतेनायो ग्रं सेहोदामिह तं हुवेम ११ जर्न विज्ञन् मिह चिन्मन्यमान मेभ्यो नृभ्यौ रन्धया येष्वस्मि । ग्रधा हि त्वी पृथिव्यां शूरेसातौ हवीमहे तनिये गोष्वप्सु १२ व्यं तं एभिः पुरुहूत सुरूयैः शत्रौःशत्रोरुत्तर इत् स्याम । घ्नन्तो वृत्रारयुभयोनि शूर <u>रा</u>या मेदेम बृहुता त्वोतोः १३

## (६६) नवनवतितमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । (१-६, ८-१३) प्रथमादितृचद्वयस्याष्टम्यादितृचद्वयस्य च त्रिष्टुप्, (७) सप्तम्याश्च विराट् छन्दसी

द्योर्न य ईन्द्राभि भूमार्य स्तस्थौ रियः शर्वसा पृत्सु जनीन्। तं नेः सहस्र्रंभरमुर्वरासां दुद्धि सूनो सहसो वृत्रुतुरेम् १ दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रा ऽसुर्यं देवेभिर्धायि विश्वम्। ग्रहां यद् वृत्रम्पो विव्वांसं हर्नृजीिष्वन् विष्णुना सचानः २ तूर्व्वत्रोजीयान् त्वसस्तवीयान् कृतब्रह्मेन्द्रौ वृद्धमेहाः। राजीभवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वसां यत् पुरां दुर्तुमार्वत् ३ श्तौरेपद्रन् पुणर्यं इन्द्रात्र दशीणये क्वयेऽर्कसातौ। व्धैः शुष्णस्याशुषस्य मायाः पित्वो नारिरेचीत् किं चन प्र ४ महो हुहो ग्रपं विश्वायं धायि वर्षस्य यत् पतेने पादि शुष्णः। उरु ष सर्थं सार्थिये का रिन्द्रः कुत्सीय सूर्यस्य सातौ ५ प्र श्येनो न मंदिरमुंशुमस्मै शिरौ दासस्य नमुचेर्मथायन् । प्रावृत्तमीं साप्यं ससन्तं पृणग्राया सिम्षा सं स्वस्ति ६ वि पिप्रोरिहमायस्य दृळ्हाः पुरी विज्ञञ्छवसा न देर्दः । सुदामुन् तद् रेक्णो ग्रप्रमृष्य मृजिश्वने दात्रं दाशुषे दाः ७ स वैतुसुं दर्शमायुं दर्शाणिं तूर्तुजिमिन्द्रेः स्वभिष्टिसुमः । त्रा तुग्रं शश्वदिभं द्योतेनाय मातुर्न सीमुपं सृजा इयध्यै ५ स ईं स्पृधों वनते स्रप्रतीतो बिभ्रद् वर्जं वृत्रहणं गर्भस्तौ । तिष्टुद्धरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयुजा वहत इन्द्रमृष्वम् ६ सनेम् तेऽवसा नर्व्य इन्द्र प्र पूरवः स्तवन्त एना युज्ञैः । सप्त यत् पुरः शर्म शारदीर्द र्द्धन् दासीः पुरुकुत्सीय शिचीन् १० त्वं वृध ईन्द्र पूर्व्यो भू विरिवस्यमुशने काव्याये। परा नववास्त्वमनुदेयं मुहे पित्रे देदाथ स्वं नपतिम् ११ त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती ऋंगोरपः सीरा न स्रवन्तीः । प्र यत् संमुद्रमितं शूर पिषं पारयां तुर्वशं यदुं स्वस्ति १२ तर्व हु त्यदिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या हु सिष्वप् । दीदयदित् तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन् दुभीतिरिध्मभृतिः पुक्थ्यर्कैः १३

## (१००) शततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । (१-८, १०, १२) प्रथमाद्यष्टर्चां दशमीद्वादश्योश्चेन्द्रः, (६, ११) नवम्येकादश्योश्च विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

इमा उं त्वा पुरुतमंस्य कारो हिन्यं वीर हन्यां हवन्ते। धियों रथेष्ठामुजरं नवीयो रियर्विभूतिरीयते वचस्या १ तम् स्तुष इन्द्रं यो विदानो गिर्वाहसं गीर्भिर्युज्ञवृद्धम्। यस्य दिवमितं मुह्हा पृथिन्याः पुरुमायस्यं रिरिचे महित्वम् २ स इत् तमोऽवयुनं तेतन्वत् सूर्येण व्युनेवच्चकार। कदा ते मर्ता ग्रुमृतेस्य धामे येचन्तो न मिनन्ति स्वधावः ३ यस्ता चकार स कुहं स्विदिन्द्रः कमा जनं चरित कास्रं विच् । कस्ते युज्ञो मनेसे शं वर्राय को ग्रुकं ईन्द्र कत्मः स होतां ४ इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रवास ऋासुः पुरुकृत् सर्वायः । ये मेध्यमासे उत नूतेनास उतावमस्ये पुरुहूत बोधि ४ तं पृच्छन्तोऽवरासः पराशि प्रता तं इन्द्र श्रुत्यान् येमः। त्रचीमसि वीर ब्रह्मवा<u>हो</u> यादेव <u>वि</u>द्य तात् त्वी मुहान्तीम् ६ <u>ऋभि</u> त्वा पाजौ रचसो वि तस<u>्थे</u> महि जज्ञानम्भि तत्सु तिष्ठ । तर्व प्रतेन युज्येन सर्व्या वजेरा धृष्णो ग्रप् ता नुंदस्व ७ स तु श्रुधीन्द्र नूर्तनस्य ब्रह्मर्यतो वीर कारुधायः । त्वं ह्याईपिः प्रदिवि पितृगां शश्वद् ब्भूथं सुहव एष्टौ ५ प्रोतये वरुगं मित्रमिन्द्रं मुरुतः कृष्वावसे नो ऋद्य । प्र पूष्णं विष्णुम् ग्निं पुरेधिं सिवतारमोषिधीः पर्वतांश्च ६ इम उं त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जिरतारी ऋभ्येर्चन्त्यकैः । \_ श्रुधी हवुमा हुवुतो हुवानो न त्वार्वां ऋन्यो स्रमृत त्वदेस्ति १० ये ग्रीमिजिह्ना त्रृतिसापं ग्रासु यें मनुं चुकुरुपरं दसाय ११ स नौ बोधि पुरएता सुगेषू त दुर्गेषु पश्विकृद् विदानः । ये ग्रश्रमास उरवो वहिष्ठा स्तेभिर्न इन्द्राभि वीचि वार्जम् १२

(१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

य एक इद्धर्व्यश्चर्षणीना मिन्द्रं तं गीर्भिर्भ्यर्च ग्राभिः। यः पत्येते वृष्भो वृष्णयावान् त्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् १ तम् नः पूर्वे पितरो नविग्वाः सप्त विप्रासो ग्राभि वाजयन्तः। नबद्दाभं तत्तुरिं पर्वतेष्ठा मद्रौघवाचं मृतिभिः शविष्ठम् २ तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुचोः। यो ग्रस्कृधोयुरजरः स्वर्वान् तमा भर हरिवो माद्यध्यै ३ तन्नो वि वौचो यदि ते पुरा चि जिर्तारं ग्रानुशः सुम्नमिन्द्र। कस्ते भागः किं वयौ दुध खिद्धः पुरुहृत पुरूवसोऽसुरम्नः ४ तं पृच्छन्ती वर्ष्वहस्तं रथेष्ठा मिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य नू गीः। तुविग्राभं तुविकूमिं रभोदां गातुमिषे नचिते तुम्रमच्छ ४

श्रया हु त्यं माययां वावृधानं मेनोजुवां स्वतवः पर्वतेन । श्रच्युता चिद् वीळिता स्वीजो रूजो वि दृळहा धृष्वता विरप्शिन् ६ तं वो धिया नव्यंस्या शविष्ठं प्रतं प्रेत्वत् परितंस्यध्यै । स नौ वचदिनमानः सुवहो द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ७ श्रा जनाय हुह्र्णे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिचा । तपा वृषन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्मद्विषे शोचय चाम्पश्चं ६ भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जर्गतस्त्वेषसंदृक् । धिष्व वज्रं दिच्चिण इन्द्र हस्ते विश्वां श्रजुर्य दयसे वि मायाः ६ श्रा संयतिमन्द्र णः स्वस्तिं श्रतुत्याय बृह्तीममृधाम् । यया दासान्यायाणि वृत्रा कर्रो वज्जिन् सुतुका नाहुषाणि १० स नौ नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो । न या ग्रदेवो वर्रते न देव ग्राभिर्याह् तूयमा मेद्रचिद्रक् ११

(१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

सुत इत् त्वं निर्मिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मीण शुस्यमीन उक्थे।
यद् वी युक्ताभ्यों मघवन् हरिभ्यां बिश्चद् वर्जं बाह्नोरिन्द्र यासि १
यद् वी दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽविस् शूरेसातो।
यद वा दर्ज्ञस्य बिभ्युषो ग्रबिभ्य दरेन्धयः शर्धत इन्द्र दस्यून् २
पाती सुतमिन्द्रो ग्रस्तु सोमे प्रणेनीरुग्रो जित्तिरमूती।
कर्ता वीराय सुष्वय उ लोकं दाता वस्र स्तुवते कीरये चित् ३
गन्तेयोन्ति सर्वना हरिभ्यां बिश्चवंज्ञं पुपिः सोमे दुदिर्गाः।
कर्ता वीरं नर्यं सर्ववीरं श्रोता हर्व गृणतः स्तोमेवाहाः ४
ग्रस्मै व्यं यद् वावान तद् विविष्म इन्द्रीय यो नेः प्रदिवो ग्रपुस्कः।
सुते सोमे स्तुमिस शंसेदुक्थे न्द्रीय ब्रह्म वर्धनं यथासेत् ४
ब्रह्मीणि हि चेकृषे वर्धनानि तार्वत् त इन्द्र मृतिभिर्विविष्मः।
सुते सोमे सुतपाः शंतमानि रान्द्र्यो क्रियास्म वर्ज्ञणानि युज्ञैः ६
स नौ बोधि पुरोळाशुं रर्राणः पिबा तु सोमुं गोर्त्राजीकिमन्द्र।
एदं बृह्विर्यजीमानस्य सीदो रु कृधि त्वायत उ लोकम् ७

[Rik Veda]

स मेन्दस्वा ह्यनु जोषेमुग्र प्र त्वा यज्ञासं इमे श्रेश्नुवन्तु । प्रेमे हवासः पुरुहूतम्स्मे श्रा त्वेयं धीरवस इन्द्र यम्याः ५ तं वा सखायः सं यथां सुतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजिमन्द्रम् । कुवित् तस्मा श्रसंति नो भरीय न सुष्विमिन्द्रोऽवसे मृधाति ६ एवेदिन्द्रः सुते श्रेस्तावि सोमे भरद्वाजेषु चयदिन्म्घोनः । श्रसद् यथा जिर्तेत्र उत सूरि रिन्द्रौ रायो विश्ववारस्य दाता १०

## (१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वृषा मद इन्द्रे श्लोकं उक्था सचा सोमैषु सुतुपा त्रृंजीषी । अर्च्ज्यो मुघवा नृभ्यं उक्थे र्द्युचो राजा गिरामिन्नतोतिः १ ततुरिर्वीरो नर्यो विचेताः श्रोता हर्वं गृगात उर्व्यूतिः । वसुः शंसौ नुरां कारुधीया वाजी स्तुतो विदथै दाति वाजीम् २ त्र<u>ची</u> न <u>च</u>क्रचौः शूर बृहन् प्र ते मुह्ना रिरि<u>चे</u> रोदस्योः । वृत्तस्य नु ते पुरुहूत व्या व्यूईतयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वीः ३ शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गर्वामिव स्नुतर्यः संचर्रणीः । वृत्सानां न तुन्तर्यस्त इन्द्र दार्मन्वन्तो ग्रदामानेः सुदामन् ४ श्रुन्यदुद्य कर्वरम्न्यदु श्वो ऽसंच्च सन्मुहुराचिक्रिरिन्द्रेः। मित्रो नो स्रत्र वर्रगश्च पूषा ऽयों वशस्य पर्येतास्ति ५ वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठा दुक्थेभिरिन्द्रानयन्त युज्ञैः । तं त्वाभिः सुष्टितिभिर्वाजयन्त ऋाजिं न जेग्मुर्गिर्वाहो ऋश्वीः ६ न यं जरेन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रेमवकुर्शयन्ति । वृद्धस्यं चिद् वर्धतामस्य तुनुः स्तोमेभिरुक्थेश्चं शस्यमाना ७ -न वीळवे नर्मते न स्थिराय न शर्धते दस्युजूताय स्तवान् । त्रजा इन्द्रस्य गिरयेश्चिदृष्वा गम्भीरे चिद् भवति गाधमस्मै ५ गुम्भीरेर्ग न उरुर्गामत्रिन् प्रेषो येन्धि सुतपावन् वाजीन्। स्था कु षु कुर्ध्व कृती ग्ररिषरय चुक्तोव्युंष्ट्रो परितक्म्यायाम् ६ सर्चस्व नायमवसे ऋभीकं इतो वा तिमन्द्र पाहि रिषः।

# ग्रमा चैनुमरेराये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः १०

(१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

या ते ऊतिरेवमा या पेरमा या मध्यमेन्द्रे शुष्मिन्नस्ति । ताभिरू षु वृत्रहत्येऽवीर्न एभिश्च वाजैर्मुहान् नं उग्र १ त्र्याभिः स्पृधौ मिथतीररिषरय न्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिन्द्र । म्राभिर्विश्व म्रभियुजो विषूची रायीय विशोऽव तारीर्दासीः २ इन्द्रं जामयं उत येऽजीमयो ऽर्वाचीनासौ वृनुषौ युयुज्रे । त्वमेषां विथुरा शवासि जहि वृष्णयानि कृगुही परीचः ३ शूरों वा शूरें वनते शरीर स्तनूरुचा तरुषि यत् कृरवैते । तोके वा गोषु तनेये यदप्सु वि क्रन्दंसी उर्वरासु ब्रवैते ४ नुहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वा योधो मन्यमानो युयोध । इन्द्र निकेष्ट्रा प्रत्येस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्येसि तानि ४ स पत्यत उभयोर्नम्शमयो र्यदी वेधसः समिथे हर्वन्ते । वृत्रे वा मुहो नृवति चये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसैते ६ \_ स्रर्ध स्मा ते चर्षुणयो यदेजा निन्द्र त्रातोत भेवा वरूता । ग्रुस्माकासो ये नृतमासो ग्रुर्य इन्द्रं सूरयौ दिधरे पुरो नः ७ त्रुन्तं ते दायि मृह ईन<u>्द्रियायं स</u>त्रा ते विश्वमन् वृत्रहत्ये। त्रमनुं <u>च</u>त्रमनु सहौं य<u>जत्रे</u> न्द्रं देवे<u>भि</u>रनुं ते नृषह्ये ५ एवा नः स्पृधः समेजा सुम त्स्वन्द्रे रारन्धि मिथुतीरदेवीः । \_ विद्याम् वस्<u>तो</u>रवेसा गृग्गन्तो भुरद्वीजा उत ते इन्द्र नूनम् ६

(१०५) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रुधी ने इन्द्र ह्वयोमिस त्वा महो वार्जस्य सातौ वीवृषाणाः। सं यद् विशोऽयेन्त शूर्रसाता उग्रं नो ऽवः पार्ये ग्रहेन् दाः १ त्वां वाजी हेवते वाजिनेयो महो वार्जस्य गध्यस्य सातौ। त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पेतिं तर्रत्रं त्वां चष्टे मुष्टिहा गोषु युध्येन् २ त्वं किवं चौदयोऽर्कसीतौ त्वं कृत्सीय शुष्णं दाशुषे वर्क । त्वं शिरो अमुर्मणः परीह न्नितिथिग्वाय शंस्यं किर्ष्यन् ३ त्वं रथं प्र भरो योधमृष्व मावो युध्येन्तं वृष्णं दश्चयुम् । त्वं तुग्रं वेत्तसवे सचीहृन् त्वं तुर्जं गृणन्तिमिन्द्र तूतोः ४ त्वं तदुक्थिमिन्द्र बहर्णा कः प्र यच्छता सहस्रां शूर दर्षि । अवं गिरेर्दासं शम्बरं हुन् प्रावो दिवौदासं चित्राभिकृती ५ त्वं श्रद्धार्मिन्दसानः सोमै द्भीतेये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप् । त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन् षृष्टिं सहस्रा शच्या सचीहन् ६ य्रहं चन तत् सूरिभिरानश्यां तव ज्यायं इन्द्र सुम्नमोर्जः । त्वया यत् स्तवेन्ते सधवीर वीरा स्त्रिवर्क्षयेन् नहुषा शविष्ठ ७ व्यं ते अस्यामिन्द्र द्युम्नहृतौ सखीयः स्याम महिन् प्रेष्ठाः । प्रातर्दिनः चत्रश्रीरंस्तु श्रेष्ठो घने वृत्राणां सनये धनीनाम् ६

(१०६) षडुत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । (१-७) प्रथमादिसप्तर्चामिन्द्रः, (८) ग्रष्टम्याश्च चायमानस्याभ्यावर्तिनो दानं देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

किर्मस्य मद्दे किर्म्वस्य पीता विन्द्रः किर्मस्य सुरुवे चेकार ।
रणां वा ये निषदि किं ते ग्रेस्य पुरा विविद्धे किमु नूतेनासः १
सदेस्य मद्दे सद्देस्य पीता विन्द्रः सदेस्य सुरुवे चेकार ।
रणां वा ये निषदि सत् ते ग्रेस्य पुरा विविद्धे सदु नूतेनासः २
नृहि नु ते महिमनेः समस्य न मघवन् मघवन्त्वस्यं विद्य ।
न राधसोराधसो नूतेनस्ये न्द्र निर्कर्दृश इन्द्रियं ते ३
एतत् त्यत् ते इन्द्रियमेचेति येनावधीर्वर्रशिखस्य शेषः ।
वर्ष्यस्य यत् ते निहतस्य शुष्मात् स्वनाि चिदन्द्र पर्मो द्दारं ४
वधीदिन्द्रो वर्रशिखस्य शेषौ ऽभ्यावृितने चायमानाय शिर्चन् ।
वृचीवेतो यद्धीरयूपीयायां हन् पूर्वे ग्रधे भियसापरो दर्त् ४
व्रिशच्छतं वृिर्मण् इन्द्र साकं युव्यावत्यां पुरुहूत श्रवस्या ।
वृचीवेन्तः शर्रवे पत्यमानाः पात्री भिन्दाना न्यर्थान्यीयन् ६

यस्य गावविरुषा सूयवस्यू अन्तरः षु चरतो रेरिहाणा। स सृञ्जयाय तुर्वशं परौदाद् वृचीवतो दैववाताय शिचेन् ७ द्वयाँ श्रेग्ने रिथनौ विंशतिं गा वधूमेतो मुघवा मह्यं सुमाट्। अभ्यावर्ती चौयमानो देदाति दूणाशेयं दिचेणा पार्थवानीम् ५

# (१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । (१, ३-७) प्रथमर्चस्तृतीयादिपञ्चानाञ्च गावः, (२, ५) द्वितीयाष्टम्योरिन्द्रो गावो वा देवताः । (१, ४-७) प्रथमर्चः पञ्चम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (२-४) द्वितीयादितृचस्य जगती, (५) ग्रष्टम्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

त्रा गावौ त्रग्मनुत भुद्रमंक्रन् त्सीदंन्तु गोष्ठे रणयंन्त्वस्मे । प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्यु रिन्द्रीय पूर्वीरुषसो दुहीनाः १ इन्द्रो यज्वेने पृशते चे शिच त्युपेद् देदाति न स्वं मुषायति । भूयोभूयो रियमिदस्य वर्धयु न्नभिन्ने खिल्ये नि देधाति देव्युम् २ न ता नेशन्ति न देभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा देधर्षति । देवाँश्च याभिर्यजेते दर्दाति च ज्योगित् ताभिः सचते गोपितः सह ३ न ता अर्वा रेणुकेकाटो अश्नुते न संस्कृत्त्रमुपं यन्ति ता अभि। उरुगायमभैयं तस्य ता ग्रनु गावो मर्तस्य वि चेरन्ति यज्वेनः ४ गावो भगो गाव इन्द्रौ मे ग्रच्छान् गावुः सोमस्य प्रथमस्य भुन्नः । इमा या गावः स जनास इन्द्रं इच्छामीद्धदा मनसा चिदिन्द्रंम् ४ \_ ययं गोवो मेदयथा कृशं चि दश्<u>री</u>रं चित् कृगुथा सुप्रतीकम् । प्रजावेतीः स्यवंसं रिशन्तीः शद्धा ऋपः स्प्रपा्गे पिबन्तीः । मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ७ उपेदम्पपर्चन मास् गोषूपं पृच्यताम्। उपं त्राषभस्य रेत स्युपेन्द्र तर्व वीर्ये ५

#### सप्तमोऽध्यायः

व० १-३४

(१०८) ग्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रं वो नरेः स्राक्यायं सेपु मृंहो यन्तेः सुमृतये चकानाः ।
मृहो हि दाता वर्षहस्तो ग्रस्ति मृहामुं र्गवमवसे यजध्वम् १
ग्रा यस्मिन् हस्ते नर्या मिमिच्च रा रथे हिर्गयये रथेष्ठाः ।
ग्रा रश्मयो गर्भस्त्योः स्थूरयो राध्वन्नश्वासो वृषेणो युजानाः २
श्रिये ते पादा दुव ग्रा मिमिच्च धृष्णुर्वजी शर्वसा दर्ष्विणावान् ।
वसानो ग्रत्कं सुरभिं दृशे कं स्वर्श्ण नृतिविष्ठिरो बेभूथ ३
स सोम् ग्रामिश्लतमः सुतो भूद् यस्मिन् पृक्तिः पुच्यते सन्ति धानाः ।
इन्द्रं नर्रः स्तुवन्ती ब्रह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमाः ४
न ते ग्रन्तः शर्वसो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोदसी महित्वा ।
ग्रा ता सूरिः पृणित तूर्तुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती ५
एवेदिन्द्रः सुहवं ग्रुष्वो ग्रस्तू ती ग्रन्ती हिरिशिप्रः सत्वा ।
एवा हि जातो ग्रसमात्योजाः पुरू च वृत्रा हेनति नि दस्यून् ६

(१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

भूय इद् विवृधे वीयियं एकी ग्रजुर्यो देयते वसूनि।
प्र रिरिचे दिव इन्द्रः पृथिव्या ग्रुर्धिमदेस्य प्रति रोदंसी उभे १
ग्रिधी मन्ये बृहदंसुर्यमस्य यानि दाधार निकरा मिनाति।
दिवेदिवे सूर्यो दर्शतो भूद् वि सद्योन्युर्विया सुक्रतुंर्धात् २
ग्रिद्या चिन्नू चित् तदपौ नदीनां यदिभयो ग्रुरंदो गातुमिन्द्र।
नि पर्वता ग्रद्यसदो न सेंदु स्त्वयौ दृळहानि सुक्रतो रजौंसि ३
सत्यमित् तन्न त्वावौ ग्रुन्यो ग्रुस्ती न्द्रं देवो न मर्त्यो ज्यायौन्।
ग्रह्नहिं परिशयौनमर्गो ऽवासृजो ग्रुपो ग्रन्छो समुद्रम् ४
त्वम्पो वि दुरो विषूची रिन्द्रं दृळहमेरुजः पर्वतस्य।

# राजभिवो जर्गतश्चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयुन् द्यामुषासम् ४

### (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-३,

५) प्रथमादितृचस्य पञ्चम्या त्रृचश्च त्रिष्टुप्, (४) चतुर्थ्याश्च शक्वरी छन्दसी त्र्रभूरेको रियपते रयीगा मा हस्तयोरिधथा इन्द्र कृष्टीः। वि तोके ग्रप्स् तनिये च सूरे ऽवीचन्त चर्ष्णयो विवाचः १ त्वद् भियेन्द्र पार्थिवानि विश्वा ऽच्यूंता चिच्चचावयन्ते रजांसि । द्यावाचामा पर्वतासो वर्नान विश्वं दृळहं भेयते ग्रज्मना ते २ त्वं कुत्सेनाभि शुष्णिमिन्द्रा ऽशुषं युध्य कुर्यवं गविष्टौ। दशं प्रपित्वे ग्रध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपासि ३ त्वं शतान्यव शम्बेरस्य पुरौ जघन्थाप्रतीनि दस्यौः । ग्रशिचो यत्र शच्या शचीवो दिवौदासाय सुन्वते सुतक्रे भ्रद्धांजाय गृगते वसंनि ४ स संत्यसत्वन् महुते रर्णायु रथमा तिष्ठ तुविनृम्ण भीमम् । याहि प्रपिथन्नवसोपं मद्रिक् प्र चे श्रुत श्रावय चर्षिणभ्यः ४

(१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः सुहोत्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्यपूर्व्या <u>पुरु</u>तमन्यस्मै मुहे <u>वी</u>रायं तुवसे तुरायं। विरप्शिने वृज्जिणे शंतमानि वचस्यासा स्थविराय तत्तम् १ स मातरा सूर्येणा कवीना मर्वासयद् रुजदर्द्रि गृणानः । स्वाधीभिर्माकवेभिर्वावशान उदुस्त्रयोगामसृजिन्नदानेम् २ स वहिंभिर्मृक्वंभिगोंषु शर्श्वन् मितज्ञुंभिः पुरुकृत्वां जिगाय। पुरेः पुरोहा सर्विभिः सरवीयन् दृळहा रुरोज कविभिः कविः सन् ३ स नीव्याभिर्जारतारमच्छा महो वाजैभिर्महद्भिश्च शुष्मैः । पुरुवीर भिवृषभ चितीना मा गिर्वणः सुविताय प्रयहि ४ इत्था सृजाना ग्रनेपावृदर्थं दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यम् ४

(११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः शुनहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

य ग्रोजिष्ठ इन्द्र तं सु नौ दा मदौ वृषन् त्स्विधिद्यस्वीन् । सौवेश्वयं यो वृनवृत् स्वश्वौ वृत्रा समत्सु सासहेद्विमत्रीन् १ त्वां ही ईन्द्रावेसे विवाचो हर्वन्ते चर्ष्णयः शूरेसातो । त्वं विप्रिधिविं पृणीरिशाय स्त्वोत इत् सिनता वाजमर्वा २ त्वं ताँ ईन्द्रोभयाँ ग्रिमित्रान् दासां वृत्रारायायां च शूर । वधीविनेव सुधितेधिरत्के रा पृत्सु देषिं नृणां नृतम ३ स त्वं न इन्द्राकेवाभिकृती सर्वां विश्वायुरिवृता वृधे भूः । स्वेषाता यद्ध्वयामिस त्वा युध्यन्तो नेमिधिता पृत्सु शूर ४ नूनं न इन्द्रापरायं च स्या भवां मृळीक उत नौ ग्रिभिष्टौ । इत्था गृणन्तौ मृहिनस्य शर्मन् दिवि ष्यांम् पार्ये गोषतिमाः ४

(११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजः शुनहोत्र त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

सं च त्वे जग्मुर्गिरं इन्द्र पूर्वी विं च त्वद् येन्ति विभ्वौ मनीषाः । पुरा नूनं चे स्तुतय ऋषीणां पस्पृध्र इन्द्रे अध्युक्थाकां १ पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऋभ्वाँ एकः पुरुप्रशस्तो अस्ति युज्ञैः । रथो न महे शवसे युजानोई ऽस्माभिरिन्द्रौ अनुमाद्यौ भूत् २ न यं हिंसेन्ति धीतयो न वाणी रिन्द्रं न बन्तीद्भि वर्धयेन्तीः । यदि स्तोतारंः शतं यत् सहस्रौ गृणन्ति गिर्वणसं शं तदस्मै ३ अस्मो एतद् दिव्यर्चेव मासा मिमिच इन्द्रे न्ययामि सोमेः । जनं न धन्वेन्नभि सं यदापः स्त्रा वोवृधुर्हवेनानि युज्ञैः ४ अस्मो एतन्मह्याङ्क्ष्यमस्मा इन्द्रीय स्तोत्रं मृतिभिरवाचि । असद् यथा मह्ति वृत्रतूर्य इन्द्रौ विश्वायुरिवता वृधश्चे ४

(११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजो नर ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः कदा भुंवन रथं चयाणि ब्रह्मं कदा स्तोत्रे संहस्तपोष्यं दाः ।
कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कदा धियः करिम वाजरेताः १
किहं स्वित् तिदेन्द्र यनृभिर्नृन् वृरिर्वीरान् नीळयांसे जयाजीन् ।
त्रिधातु गा अधि जयासि गोष्वि न्द्रं द्युम्नं स्वर्वद् धेद्यस्मे २
किहं स्वित् तिदेन्द्र यर्जिर्त्रे विश्वप्सु ब्रह्मं कृणवंः शिवष्ठ ।
कदा धियो न नियुतो युवासे कदा गोमेघा हर्वनानि गच्छाः ३
स गोमेघा जिर्त्रे अर्थश्चन्द्रा वार्जश्रवसो अधि धेहि पृत्तः ।
पीपिहीषः सुदुधीमिन्द्र धेनुं भरद्वीजेषु सुरुची रुरुच्याः ४
तमा नूनं वृजनेम्न्यथी चि च्छूरो यच्छक्र वि दुरी गृणीषे ।
मा निरं शुक्रदुधस्य धेनो रिङ्गिरसान् ब्रह्मणा विप्र जिन्व ४

### (११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य भारद्वाजो नर ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स्त्रा मदास्तित्वं विश्वजन्याः स्त्रा रायोऽध् ये पार्थिवासः । स्त्रा वाजानामभवो विभक्ता यद् देवेषुं धारयंथा ग्रसुर्यम् १ ग्रनु प्र येजे जन् ग्रोजो ग्रस्य स्त्रा देधिरे ग्रनुं वीर्याय । स्यूमगृभे दुध्येऽविते च क्रतुं वृञ्चन्त्यिपं वृत्रहत्ये २ तं सधीचीरूतयो वृष्णयानि पोंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम् । समुद्रं न सिन्धंव उक्थश्रुष्मा उठ्व्यचेसं गिर् ग्रा विशन्ति ३ स रायस्खामुपं सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्विमन्द्र वस्त्रः । पतिर्बभूथासमो जनाना मेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ४ स तु श्रुधि श्रुत्या यो दुवोयु द्योनं भूमाभि रायो ग्र्यां । ग्रसो यथां नः शर्वसा चकानो युगेयुंगे वर्यसा चिकितानः ४

(११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रवांग्रथं विश्ववारं त उग्रेन्द्रं युक्तासो हरेयो वहन्तु । कीरिश्चिद्धि त्वा हर्वते स्वर्वानृ धीमहि सधमादेस्ते श्रद्य १ प्रो द्रो<u>णे</u> हरे<u>यः कर्मांग्मन् पुनानास</u> श्रृज्यन्तो श्रभूवन् । इन्द्रौ नो ग्रस्य पूर्व्यः पंपीयाद् द्युचो मदेस्य सोम्यस्य राजी २ ग्रासस्त्राणासः शवसानमच्छे न्द्रं सुचक्रे र्थ्यासो ग्रश्वाः । ग्रिभ श्रव् त्राज्येन्तो वहेयु र्नू चिन्नु वायोरमृतं वि देस्येत् ३ वरिष्ठो ग्रस्य दिच्चिणामियर्ती न्द्रौ मुघोनां तुविकूर्मितेमः । ययां विजवः परियास्यंहौ मुघा चे धृष्णो दर्यसे वि सूरीन् ४ इन्द्रो वार्जस्य स्थिवरस्य दाते द्रौ गीभिर्वर्धतां वृद्धमहाः । इन्द्रौ वृत्रं हिनष्ठो ग्रस्तु सत्वाऽऽ ता सूरिः पृणित् तूर्तुजानः ४

(११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रपदित उर्दु नश्चित्रतेमो मृहीं भेषंद् द्युमतीमिन्द्रेहृतिम् । पन्यंसीं धीतिं दैव्यंस्य याम् ज्ञनंस्य रातिं वनते सुदानुः १ दूराञ्चिदा वसतो ग्रस्य कर्णा घोषादिन्द्रंस्य तन्यति ब्रुवाणः । एयमेनं देवहूं तिर्ववृत्या न्मद्रय्शृंगिन्द्रं मियमृच्यमाना २ तं वो धिया परमया पुराजा मृजरमिन्द्रं मृभ्यंनूष्यकेः । ब्रह्मां च गिरो दिधिरे समेस्मिन् मृहाँश्च स्तोमो ग्रिधं वर्धदिन्द्रं ३ वर्धाद् यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद् ब्रह्म गिरं उक्था च मन्मं । वर्धांहैनमुषसो यामं वक्तो वर्धान् मासाः शरदो द्याव इन्द्रं प एवा जिज्ञानं सहंसे ग्रसामि वावृधानं राधंसे च श्रुतायं । मृहामुग्रमवंसे विप्र नून मा विवासेम वृत्रतूर्येषु ४

(११८) स्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्नद्रस्यं क्वेर्दिव्यस्य वहे विप्रमन्मनो वचनस्य मध्वः । ग्रपा नस्तस्यं सचनस्यं देवे षो युवस्व गृगते गोग्रंगाः १ ग्र्यम्शानः पर्यद्रिमुस्रा ऋतधीतिभिर्ऋत्युग्युंजानः । रुजदर्रुग्णं वि वलस्य सानुं पुर्णोर्वचोभिर्भ योधदिन्द्रः २ श्र्यं द्यौतयद्<u>द्युतो</u> व्यर्क्तून् दोषा वस्तौः श्रारद् इन्दुंरिन्द्र । इमं केतुमंदधुर्नू चिदह्नां शुचिजन्मन उषसंश्वकार ३ श्र्यं रोचयद्वरुचों रु<u>चानो</u>ई ऽयं वासयुद् व्यृर्देतेनं पूर्वीः । श्र्ययमीयत त्रृत्युग्भिरश्वैः स्वर्विदा नाभिना चर्षिणुप्राः ४ नू गृंगानो गृंगते प्रत राज न्निषेः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । श्र्य श्रोषंधीरिवषा वनानि गा श्रर्वतो नृन्चसे रिरीहि ४

# (११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्र पिब् तुभ्यं सुतो मदाया ऽवं स्य हरी वि मुंचा सर्खाया। उत प्र गांय ग्रा ग्रा निषद्या ऽथां यज्ञायं गृराते वयों धाः १ ग्रस्यं पिब् यस्यं जज्ञान ईन्द्र मदाय क्रत्वे ग्रापिबो विरप्शिन्। तमुं ते गावो नर ग्रापो ग्रद्ध रिन्दुं समहान् पीतये समस्मे २ समिद्धे ग्रुग्रो सुत ईन्द्र सोम् ग्रा त्वां वहन्तु हरयो वहिष्ठाः। त्वायता मनसा जोहवीमी न्द्रा यहि सुवितायं महे नः ३ ग्रा यहि शश्चदुशता ययाथे न्द्रं महा मनसा सोम्पेयम्। उप ब्रह्मािश शृराव इमा नो ऽथां ते यज्ञस्तन्वे वयों धात् ४ यदिन्द्र दिवि पार्ये यद्ध ग्यद् वा स्वे सदने यत्र वासि। ग्रातों नो यज्ञमवसे नियुत्वांन् त्स्जोषाः पाहि गिर्वशो म्राईः ४

# (१२०) विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रहेळमान् उपं याहि युज्ञं तुभ्यं पवन्त इन्दंवः सुतासः । गावो न विज्ञिन् त्स्वमोको ग्रच्छे न्द्रा गेहि प्रथमो युज्ञियानाम् १ या ते काकुत् सुकृता या वरिष्ठा यया शश्चत् पिबिस् मध्वं ऊर्मिम् । तयां पाहि प्र ते ग्रध्वर्युरस्थात् सं ते वज्जो वर्ततामिन्द्र गृव्युः २ एष द्रप्सो वृष्भो विश्वरूप् इन्द्राय वृष्णे समेकारि सोमेः । एतं पिब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते ग्रन्नम् ३ सुतः सोमो ग्रस्नीतादिन्द्र वस्यि न्यं श्रेयािश्चिक्तितुषे रणीय। एतं तितिर्व उपं याहि यृज्ञं तेन् विश्वास्तविषीरा पृंणस्व ४ ह्नयामिस् त्वेन्द्रं याह्यर्वा ङरं ते सोमस्तन्वे भवाति। शर्तक्रतो मादयस्वा सुतेषु प्रास्माँ ग्रव पृतनासु प्र विज्ञ ४

#### (१२१) एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप्, (४) चतुर्थ्या ऋचश्च बृहती छन्दसी पत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदर्षे भर ।

प्रत्यंस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर ।

ग्रुरंगुमाय जग्मये ऽपश्चाद्द्धवने नरे १

एमेनं प्रत्येतेन सोमेभिः सोमुपातेमम् ।

ग्रुमंत्रेभिर्मृजीषिण मिन्द्रं सुतेभिरिन्दुंभिः २

यदी सुतेभिरिन्दुंभिः सोमेभिः प्रतिभूषेथ ।

वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत् तंत्रमिदेषेते ३

ग्रुस्मात्र्रंस्मा इदन्धसो ऽध्वयों प्रभरा सुतम् ।

कुवित् संमस्य जेन्यंस्य शर्धतो ऽभिश्वस्तेरव्स्परंत् ४

## (१२२) द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक छन्दः

यस्य त्यच्छम्बेरं मदे दिवौदासाय रन्धयः।

ग्रयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे १

यस्ये तीवृसुतं मदं मध्यमन्ते च रर्नसे।

ग्रयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे २

यस्य गा ग्रयन्तरश्मेनो मदे दृळहा ग्र्यवासृजः।

ग्रयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे ३

यस्ये मन्दानो ग्रन्धसो माघौनं दिधिषे शर्वः।

ग्रयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे ४

#### (१२३) त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यः शंयुर्मृषिः । इन्द्रो देवता ।

(१-६) प्रथमादितृचद्वयस्यानुष्टुप्, (७, ६-२४) सप्तम्या नवम्यादिषोडशर्चाञ्च त्रिष्टुप्, (८) स्रष्टम्याश्च विराट् छन्दांसि

यो रियवो रियंतमो यो द्युमैर्द्युम्नवैत्तमः । सोमेः सुतः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मर्दः १ यः शग्मस्त्रुंविशग्म ते रायो दामा मृतीनाम्। सोमः स्तः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मदः २ येने वृद्धो न शर्वसा तुरो न स्वाभिरूतिभिः। सोर्मः सुतः स ईन्द्र ते ऽस्ति स्वधापते मर्दः ३ त्यम् वो स्रप्रहरां गृशीषे शर्वसस्पर्तिम् । इन्द्रं विश्वासाहुं नरं मंहिष्ठं विश्वचैषीणम् ४ यं वर्धयुन्तीद् गिरः पतिं तुरस्य राधंसः । तमिन्वस्य रोदंसी देवी शुष्मं सपर्यतः ४ तद् वं उक्थस्यं बर्ह्गे न्द्रायोपस्तृगीषर्गि । विपो न यस्योतयो वि यद् रोहंन्ति सिचतः ६ ग्रविदुद् दर्ज्ञं मित्रो नवीयान् पपानो देवेभ्यो वस्यौ ग्रचैत्। ससवान् तस्तौलाभिधौतरीभि रुरुष्या पायुरेभवत् सर्विभ्यः ७ त्रातस्यं पृथि वेधा ग्रंपायि श्रिये मनासि देवासौ ग्रक्रन् । दर्धानो नाम मुहो वचौभि र्वपुर्दशये वेन्यो व्यावः ५ द्युमत्तेमुं दर्ज्ञं धेह्यस्मे सेधा जनीनां पूर्वीररोतीः । वर्षीयो वर्यः कृण्हि शचीभिर्धनस्य सातावस्माँ ग्रीविङ्कि ६ इन्द्र तुभ्यमिन्मैघवन्नभूम वयं दात्रे हरिवो मा वि वैनः । निकरापिर्देदृशे मर्त्यत्रा किमुङ्ग रिध्रचोर्दनं त्वाहुः १० मा जस्वेने वृषभ नो ररीथा मा तै रेवर्तः सरूये रिषाम । पूर्वीष्टं इन्द्र निष्णधो जनेषु जह्यसुष्वीन् प्र वृहापृंगतः ११ \_ उदभ्रार्गीव स्तनयेन्नियर्ती न्द्रो राधांस्यश्वर्यानि गव्यो । त्वमीस प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामान ग्रा देभन् मुघोनः १२ ग्रध्वयों वीर प्रमुहे सुताना मिन्द्रीय भर स ह्यस्य राजी। यः पूर्व्याभिरुत नूतना भिर्गीभिर्वावृधे गृंगतामृषीगाम् १३

<u>अ</u>स्य मदे पुरु वर्पांसि <u>विद्वा</u> निन्द्रो वृत्रागर्य<u>प्र</u>ती जीघान । तमु प्र होंषि मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय शिप्रिगे पिबंध्यै १४ पाता सुतिमन्द्रौ ग्रस्तु सोम्ं हन्ता वृत्रं वजेंश मन्दसानः । गन्तां युज्ञं पेरावर्तश्चिदच्छा वसुर्धीनामेविता कारुधायाः १५ इदं त्यत् पात्रीमन्द्रपान् मिन्द्रीस्य प्रियम्मृतीमपायि । -मत्<u>स</u>द् यथा सौमनुसार्य देवं व्यर्रस्मद् द्वेषौ युयवृद् ब्यंहैः १६ एना मेन्दानो जहि शूर शत्रू आमिमजीमिं मघवन्नमित्रीन्। \_ <u>स्रभिषे</u>्गाँ स्रभ्याईदेदिशानान् परीच इन्द्र प्र मृंगा जही चे १७ त्र्यासुष्मा गो मघवन्निन्द्र पृतस्वर्रस्मध्यं महि वरिवः सुगं केः। श्रुपां तोकस्य तनेयस्य जेष इन्द्रे सूरीन् कृंगुहि स्मा नो श्रुर्धम् १८ त्र्या त्वा हरेयो वृषेणो युजाना वृषेरथासो वृषेरश्<u>म</u>योऽत्याः । ग्रस्मत्राञ्चो वृषेणो वज्रवाहो वृष्णे मदीय सुयुजी वहन्त् १६ त्रा ते वृषुन् वृष<u>्णो</u> द्रोर्णमस्थु र्घृतुपूषो नोर्मयो मदेन्तः । इन्द्र प्र तुभ्यं वृषेभिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृष्भाय सोमेम् २० वृषांसि दिवो वृष्भः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृष्भः स्तियानाम् । वृष्णे तु इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो वरीय २१ <u>ऋ</u>यं देवः सहसा जार्यमान् इन्द्रेग युजा पृश्गिमस्तभायत्। त्र्ययं स्वस्यं <u>पितुरायुंधानी न्दुंरमुष्णा</u>दिशिवस्य मायाः २२ श्र्यमंकृणोदुषसंः सुपत्नी रयं सूर्ये ग्रदधाञ्जचोतिरन्तः । त्र्ययं त्रिधात् <u>दिवि रौच</u>नेषु <u>त्रि</u>तेषु विन्द<u>द</u>मृतं निगूळहम् २३ ग्रयं द्यावीपृथिवी विष्केभाय द्यं रथीमयुनक् सप्तरिशमम्। श्चयं गोषु शच्यां पुक्वम्नतः सोमौ दाधार् दर्शयन्त्रमुत्सम् २४

# (१२४) चतुर्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

मुहीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । नास्यं चीयन्त ऊतयः ३ सर्वायो ब्रह्मवाहुसे ऽर्चतु प्र चे गायत । स हि नुः प्रमेतिर्मुही ४ त्वमेकस्य वृत्रह चिता द्वयौरिस । उतेदृशे यथौ व्यम् ४ नयुसीद्वति द्विषंः कृगोष्युंक्थशांसिनंः । नृभिः सुवीरं उच्यसे ६ ब्रह्मागुं ब्रह्मवाहसं गीभिः सरवायमृग्मियम्। गां न दोहसे हुवे ७ यस्य विश्वानि हस्तयो रूचुर्वसूनि नि द्विता । वीरस्य पृतनाषहीः ५ वि दृळहानि चिदद्रिवो जनानां शचीपते । वृह माया स्रीनानत ६ तम् त्वा सत्य सोमपा इन्द्रं वाजानां पते । ग्रहूमहि श्रव्स्यवेः १० तमुं त्वा यः पुरासिथ यो वा नूनं हिते धने । हव्यः स श्रुंधी हर्वम् ११ धीभिरविद्भिरवितो वाजाँ इन्द्र श्रवाय्यान् । त्वया जेष्म हितं धर्नम् १२ ग्रभूरु वीर गिर्वणो मुहाँ ईन्द्र धनै हिते। भरे वितन्तसाय्येः १३ या ते ऊतिरीमत्रहन् मुचूर्जवस्तमासित । तया नो हिनुही रथम् १४ स रथैन रथीतेमो ऽस्माकैनाभियुग्वेना । जेषि जिष्णो हितं धर्नम् १४ य एक इत् तम् ष्टिह कृष्टीनां विचिर्षिणः । पतिर्जुज्ञे वृषेक्रतुः १६ यो गृंगतामिदासिथा ऽऽपिरूती शिवः सर्खा । स त्वं न इन्द्र मृळय १७ धिष्व वज्रं गर्भस्त्यो रत्नोहत्याय विज्ञवः । सासहीष्ठा स्रभि स्पृधेः १८ प्रतं रेयीगां युजं सर्वायं कीरिचोर्दनम् । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे १६ स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वस्नि पत्यते । गिर्वगस्तमो स्रिधिगः २० स नौ नियुद्धिरा पृंश कामुं वाजैभिरश्विभिः । गोमद्भिर्गोपते धृषत् २१ तद् वौ गाय सुते सर्चा पुरुहूताय सत्वीने । शं यद् गवे न शाकिनै २२ न घा वसुर्नि यमते दानं वार्जस्य गोमतः । यत् सीमुप् श्रवद् गिरः २३ कुवित्सस्य प्र हि वृजं गोर्मन्तं दस्युहा गर्मत् । शर्ची भिरपं नो वरत् २४ इमा उ त्वा शतक्रतो ऽभि प्र गौनुवुर्गिरः । इन्द्रं वृत्सं न मातरः २५ \_ दूर्णार्श सुरूयं तव् गौरीस वीर गव्यते । स्रश्वी स्रश्वायते भेव २६ -स मन्दस्वा ह्यन्धेसो राधेसे तुन्वा मुहे । न स्तोतार निदे करः २७ इमा उ त्वा सुतेस्ति नर्चन्ते गिर्वणो गिरः । वृत्सं गावो न धेनवः २८ \_ <u>पुरू</u>तमं <u>पुरू</u>णां स्तौतृगां विवाचि । वाजैभिर्वाजयुताम् २६ \_ ग्रुस्मार्कमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्ठो ग्रन्तमः । ग्रुस्मान् राये मुहे हिनु ३० म्रिधि बृब्ः पे<u>शी</u>नां विषिष्ठे मूर्धन्नस्थात् । <u>उ</u>रुः क<u>न्</u>चो न <u>गा</u>ङ्गचः ३१ यस्य वायोरिव द्ववद् भुद्रा रातिः सहस्त्रिणी । सुद्यो दानाय मंहीते ३२

तत् सु नो विश्वे श्रयं ग्रा सदौ गृणन्ति कारवेः। बृबुं सेहस्रदार्तमं सूरिं सेहस्रसार्तमम् ३३

(१२५) पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यः शंयुर्मृषिः । इन्द्रो देवता । प्रगाथः (विषमचीं बृहती, समचीं सतोबृहती) छन्दः

त्वामिद्धि हर्वामहे साता वाजस्य कारवेः। त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पंतिं नर स्त्वां काष्ट्रास्वर्वतः १ स त्वं नेश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मुहः स्ते<u>वा</u>नो ग्रेद्रिवः । गामश्चं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे २ यः संत्राहा विचेर्षिण रिन्द्रं तं हूमहे व्यम्। सहस्रमुष्क तुर्विनृम्ण सत्पेते भवी समत्स् नो वृधे ३ बार्धसे जनीन् वृष्भेवं मुन्युना घृषौ मीळह ऋचीषम । ग्रस्माकं बोध्यविता मेहाधने तुनुष्वप्सु सूर्ये ४ इन्द्र ज्येष्ठं नु ग्रा भेरं ग्रोजिष्ठं पर्पुरि श्रवः । येनेमे चित्र वजहस्त रोदंसी स्रोभे स्शिप्र प्राः ४ त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन् देवेषु हमहे। विश्वा सु नौ विथुरा पिब्दना वसो ऽमित्रान् त्सुषहीन् कृधि ६ यदिन्द्र नाहुंषीष्वाँ स्रोजो नृम्णं चे कृष्टिषुं। यद् वा पर्श्व चितीनां द्युममा भेर स्त्रा विश्वनि पौंस्यी ७ यद् वा तृत्तौ मेघवन् द्वह्यावा जने यत् पूरी कच्च वृष्णयेम्। श्रुस्मभ्यं तद् रिरीहि सं नृषाह्ये ऽिमत्रान् पृत्सु तुर्वरी ५ इन्द्रं त्रिधातुं शरगं त्रिवरूथं स्वस्तिमत् । छर्दियेच्छ मुघवंद्मश्च मह्यं च यावयां दिद्युमेभ्यः ६ ये गेव्यता मनेसा शत्रुमादुभु रिभिप्रुघ्नन्ति धृष्ण्या । ग्रर्ध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वण स्तनूपा ग्रन्तमो भव १० ग्रर्ध स्मा नो वृधे भुवे न्द्रं नायमेवा युधि । यदन्तरिचे पृतयन्ति पृर्शिनो दिद्यवस्तिग्ममूर्धानः ११ यत्र शूरोसस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पितृगाम् ।

ग्रधं स्मा यच्छ तुन्वेई तने च छदि रचित्तं यावय द्वेषः १२ यदिन्द्र सर्गे ग्रवंत श्चोदयांसे महाधने । ग्रसम्ने ग्रध्वंनि वृजिने पृथि श्येनाँ ईव श्रवस्यतः १३ सिन्धूंरिव प्रवृण ग्रांश्या यतो यदि क्लोशमनु ष्वणि । ग्रा ये वयो न वर्वृतत्यामिषि गृभीता बाह्नोर्गवि १४

### (१२६) षड्वंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३१) एकत्रिंशदृचस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाजो गर्ग ऋषिः । (१-५)
प्रथमादिपञ्चर्चां सोमः, (६-१६, २१) षष्ठचादिचतुर्दशानामेकविंश्याश्चेन्द्रः, (२०)
विंश्याः प्रथमपादस्य देवाः, द्वितीयपादस्य भूमिः, तृतीयपादस्य बृहस्पतिः,
चतुर्थपादस्य चेन्द्रः, (२२-२५) द्वाविंश्यादिचतसृणां सार्ज्ञयस्य प्रस्तोकस्य
दानस्तुतिः, (२६-२८) षड्विंश्यादितृचस्य रथः, (२६-३१)
एकोनत्रिंश्यादितृचस्य दुन्दुभिः, (३१) एकत्रिंश्या उत्तरार्धस्य च इन्द्रो देवताः ।
(१-१८, २०-२२, २६, २८-३१) प्रथमाद्यष्टादशर्चां विंश्यादितृचस्य षड्विंश्या
ग्रष्टाविंश्यादिचतसृणाञ्च त्रिष्टुप्, (१६) एकोनविंश्या बृहती, (२३) त्रयोविंश्या
ग्रमुष्टुप्, (२४) चतुर्विंश्या गायत्री, (२५) पञ्चविंश्या द्विपदा त्रिष्टुप्, (२७)
सप्तविंश्याश्च जगती छन्दांसि

स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीवः किलायं रसेवाँ उतायम् । उतो न्वर्ंस्य पंपिवांसिमन्द्रं न कश्चन संहत ग्राह्वेषुं १ ग्रयं स्वादुरिह मदिष्ठ ग्रास यस्येन्द्री वृत्रहत्ये ममादं । पुरूणि यश्चग्रोता शम्बरस्य वि नेवृतिं नवं च देह्योई हन् २ ग्रयं में पीत उदियर्ति वाचे म्यं मेनीषामुश्तिमेजीगः । ग्रयं षळवीरिममीत् धीरो न याभ्यो भुवेनं कञ्चनारे ३ ग्रयं स यो विरिमार्गं पृथिव्या वृष्मार्गं दिवो ग्रकृंगोद्वयं सः । ग्रयं पीयूषं तिसृषुं प्रवत्सु सोमौ दाधारोर्वर्ंन्तरिन्तम् ४ ग्रयं विदिच्चत्रदृशीक्मर्गः श्क्रसंचनामुषसामनीके । ग्रयं महान् महता स्कंभेने नोद् द्यामेस्तभ्नाद् वृष्टभो मुख्त्वान् प्रधृषत् पित्र कुलशे सोमीमन्द्र वृत्रहा शूर सम्रे वसूनाम् । माध्येन्दिने सर्वन् ग्रा वृषस्व रियस्थानौ रियम्स्मास् धेहि ६ इन्द्र प्र गः पुरएतेवं पश्य प्र नौ नय प्रतरं वस्यो ग्रच्छं । भवा सुपारो ग्रेतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ७

उरं नौ लोकमन् नेषि विद्वान् तस्वर्वुजयोतिरभयं स्वस्ति। ऋष्वा ते इन्द्र स्थिविरस्य बाहू उपे स्थेयाम शर्गा बृहन्ती ५ वरिष्ठे न इन्द्र वृन्धुरै धा वहिष्ठयोः शतावृन्नर्श्वयोरा । इषुमा वैचीषां वर्षिष्ठां मा नैस्तारीन्मघवन् रायौ ऋर्यः ६ इन्द्रं मृळ मह्यं जीवातुंमिच्छ चोदय धियुमयंसो न धाराम्। यत् किं चाहं त्वायुरिदं वदीमि तर्जुषस्व कृधि मी देववन्तम् १० त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरिमन्द्रम्। ह्नयोमि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मुघवो धात्विन्द्रः ११ इन्द्रेः सुत्रामा स्ववाँ ग्रवीभिः सुमृळीको भवतु विश्ववैदाः । बार्ध<u>तां</u> द्वेषो ग्रभ्यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत्रयः स्याम १२ तस्य वयं सुमृतौ युज्ञियस्या ऽपि भुद्रे सौमनुसे स्याम । स सुत्रामा स्ववां इन्द्री ग्रुस्मे ग्राराञ्चिद् द्वेषः सनुतर्युयोत् १३ त्रुव त्वे ईन्द्र प्रवतो नोर्मि गि<u>रो</u> ब्रह्मां ए नियुर्तो धवन्ते । उक्त न राधः सर्वना पुरूराया पो गा विजिन् युवसे सिमन्दून १४ क ई स्तवृत् कः पृं<u>गा</u>त् को येजाते यदुग्रमिन्मघवा विश्वहावेत्। पादांविव प्रहर्म्बन्यमेन्यं कृशोति पूर्वमपेरं शचीभिः १४ शृरावे वीर उग्रम्प्रं दमाय चुन्यमन्यमितनेनीयमोनः । \_ ए<u>धमान</u>द्विळभयस<u>्य</u> राजो चोष्कूय<u>ते</u> वि<u>श</u> इन्द्रौ मनुष्यीन् १६ \_ प<u>रा</u> पूर्वेषां <u>स</u>रूया वृंगक्ति <u>वितर्तुराग</u>ो स्रपरेभिरेति । त्र्यनांनुभूतीरवधून्<u>वा</u>नः पूर्वीरिन्द्रः <u>श</u>रदंस्तर्तरीति १७ क्पंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचर्चणाय। इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दर्श १८ युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजित । ने विश्वाहां द्विष्तुतः पर्च ग्रासत उतासीनेषु सूरिषुं १६ <u>अ</u>गुव्यूति चेत्रुमार्गन्म देवा उुर्वी सती भूमिरंहूरणार्भूत्। बृहंस्पते प्र चिकित्सा गविष्टा वितथा सते जीरत्र ईन्द्र पन्थीम् २० दिवेदिवे सदृशीरन्यमधं कृष्णा स्रसिधदप सद्येनो जाः। ग्रहेन् दासा वृष्भो वस्त्रयन्तो दवजे वर्चिनं शम्बरं च २१ प्रस्तोक इन्नु रार्धसस्त इन्द्र दश कोशयीर्दर्श वाजिनौऽदात्। दिवौदासादतिथिग्वस्य रार्धः शाम्बरं वसु प्रत्यंग्रभीष्म २२

दशाश्वान् दश कोशान् दश वस्त्राधिभोजना । दशौ हिरएयपिएडान् दिवौदासादसानिषम् २३ दश रथान् प्रष्टिमतः शतं गा स्रर्थर्वभ्यः । म्रश्वथः पायवैऽदात् २४ महि राधौ विश्वजैन्यं दर्धानान् भुरद्वीजान् त्सार्ज्जयो ग्रभ्ययष्ट २४ वर्नस्पते वीड्वंङ्गो हि भूया ग्रस्मत्संखा प्रतरंगः स्वीरंः। गोभिः सन्नद्धो ग्रसि वीळयस्वा ऽऽस्थाता ते जयतु जेत्वानि २६ दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्भतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहैः । <u> ग्रुपामो</u>ज्मानुं प<u>रि</u> गो<u>भिरावृत</u> मिन्द्रेस्य वर्जं हुविषा रथे यज २७ इन्द्रस्य वज्रो मुरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वर्रुणस्य नाभिः । सेमां नौ हुव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हुव्या गृभाय २८ उपं श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुंरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जर्गत्। स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवे दूराद् दवीयो ग्रपं सेध शत्रून् २६ त्रा क्रेन्दय बलुमोजो न ग्रा धा निः ष्टेनिहि दुरिता बार्धमानः। ग्रपं प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुनां इत इन्द्रंस्य मुष्टिरंसि <u>वी</u>ळयंस्व ३० त्र्यामूर्रज प्रत्यावर्ति<u>ये</u>माः केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीति । समर्श्वपर्णाश्चरन्ति नो नरो ऽस्माकंमिन्द्र रथिनौ जयन्त ३१

#### **ग्रथाष्ट्रमोऽध्यायः**

व० १ ।३२

(१२७) सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यः शंयुर्त्यृष्ठिः । (१-१०) प्रथमादिदशर्चामग्निः, (११-१४, २०-२१) एकादश्यादिपञ्चानां विंश्येकविंश्योश्च मरुतः ((१३-१४) त्रयोदश्यादितृचस्य लिङ्गोक्ता वा), (१३-१६) षोडश्यादिचतसृणां पूषा, (२२) द्वाविंश्याश्च द्यावाभूमी वा पृष्टिनर्वा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां प्रगाथः ((१,३,४,६) प्रथमातृतीयापञ्चमीनवमीनां बृहती, (२,४,१०,१२) द्वितीयाचतुर्थीदशमीद्वादशीनां सतोबृहती, (६,५) षष्ठचष्टम्योर्महासतोबृहती, (७) सप्तम्या महाबृहती, (११) एकादश्याश्च ककुप्), (१३,१६) त्रयोदश्यष्टादश्योः पुर उष्णिक, (१४,१६-२०) चतुर्दश्येकोनविंशीविंशीनां बृहती, (१४) पञ्चदश्या ग्रतिजगती, (१६) षोडश्याः ककुप्, (१७) सप्तदश्याः सतोबृहती, (२१) एकविंश्या यवमध्या महाबृहती,

(२२) द्वाविंश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

यज्ञायंज्ञा वो स्रमये गिरागिरा च दर्चसे। प्रप्र व्यम्मृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम् १ कुर्जो नपति स हिनायमसम्यु र्दाशैम हुव्यदतिये। भुवद् वाजेष्विता भुवद् वृध उत त्राता तुनूनीम् २ वृषा ह्यीगे ऋजरौ मुहान् विभास्यर्चिषा । म्रजैस्नेग शोचिषा शोशीचच्छ्चे सुदीतिभिः सु दीदिहि ३ महो देवान् यर्जसि यन्यानुषक् तव क्रत्वोत दंसना । त्रुर्वाचेः सीं कृण्ह्यग्नेऽव<u>से</u> रास्व वाजोत वस्व ४ यमापो ग्रद्रंयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति । सहंसा यो मंथितो जायंते नृभिः पृथिव्या ग्रिधि सानंवि ५ त्र्या यः पुप्रौ भानुना रोदंसी उभे धूमेनं धावते दिवि । तिरस्तमी ददृश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा त्ररुषो वृषा ६ बृहद्भिरग्ने ग्रर्चिभिः शक्रेगं देव शोचिषां। \_ भुरद्वजि समिधानो येविष्ठच रेवर्न्नः शुक्र दीदिहि द्युमत् पविक दीदिहि ७ विश्वांसां गृहपंतिर्विशामंसि त्वमंग्ने मानुषीगाम् । शतं पूर्भिर्येविष्ठ पाह्यंहीसः समेद्धारं शतं हिमा स्तोतृभ्यो ये च ददित ५ त्वं निश्चित्र ऊत्या वसो गुर्धांसि चोदय। ग्रस्य रायस्त्वमीग्ने रथीरीस विदा गाधं तुचे तु नेः ६ पर्षि तोकं तनयं पुर्तृभिष्टु मद्बिधेरप्रयुत्वभिः । त्रमें हेळांसि दैव्या युयोधि नो उदेवानि हरांसि च १० त्रा संखायः स<u>बर्दुघां धेनुमंजध्वमुप</u> नव्यं<u>सा</u> वर्चः । सृजध<u>्व</u>मनंपस्फुराम् ११ या शर्धाय मारुताय स्वभीनवे श्रवोऽमृत्य ध्रचीत । या मृंळीके मुरुतां तुराणां या सुम्नैरेवयार्वरी १२ भुरद्वाजायार्व धुत्तत द्विता । धेनुं चे विश्वदौहस मिषं च विश्वभौजसम् १३ तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वर्रुगमिव मायिनेम्। ग्रुर्यमणुं न मुन्द्रं सृप्रभौजसं विष्णुं न स्तुष ग्रादिशे १४ त्वेषं शर्धो न मार्रतं तुविष्व रायनुर्वार्गं पूष्णं सं यथा शता ।

सं सहस्रा कारिषञ्चर्षिणिभ्य ग्राँ ग्राविर्गूळहा वसू करत् सुवेदां नो वसू करत् १४ त्रा मा पूष्तुपं द्रव शंसिषं नु ते ग्रपिकर्ण ग्रीघृणे। म्रघा म्रयों म्ररातयः १६ मा किकम्बीरमुद् वृंहो वनुस्पिति मशस्तीर्वि हि नीनेशः। मोत सूरो ग्रह एवा चन ग्रीवा ग्रादर्धते वेः १७ दृतेरिव तेऽवृकमस्तु सुख्यम्। ग्रच्छिद्रस्य द<u>ध</u>न्वतुः सुपूर्णस्य द<u>ध</u>न्वतेः १८ पुरो हि मत्येँरिस सुमो देवैरुत श्रिया। <u> ग्र</u>भि रूर्यः पूष्<u>व</u>न् पृतेनासु नुस्त्व मर्वा नूनं यथा पुरा १६ वामी वामस्यं धूतयः प्रशीतिरस्तु सूनृतां । देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वे जानस्य प्रयज्यवः २० सद्यश्चिद् यस्यं चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति सूर्यः । त्वेषं शवौ दिधरे नाम युज्ञियं मुरुतौ वृत्रुहं शवो ज्येष्ठं वृत्रुहं शवंः २१ स्कृद्ध द्यौरंजायत स्कृद् भूमिरजायत। पृश्न्यां दुग्धं सकृत् पया स्तद्न्यो नानुं जायते २२

(१२६) म्रष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्
(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाज मृजिश्वा मृषिः । विश्वे देवा देवताः ।
(१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां न्निष्ठुप्, (१४) पञ्चदश्याश्च शक्वरी छन्दसी
स्तुषे जनं सुवृतं नव्यंसीभि गीभिर्मित्रावर्रुणा सुम्नयन्तां ।
त म्रा गंमन्तु त इह श्रुंवन्तु सुन्तुन्नासो वर्रुणो मित्रो म्राग्निः १
विशोविश्व ईडर्चमध्वरे ष्वदृंप्तक्रतुमरतिं युंवृत्योः ।
दिवः शिशुं सहंसः सूनुमग्निं युज्ञस्यं केतुमंरुषं यर्जध्ये २
म्रुरुषस्यं दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरी म्रुन्या ।
मिथस्तुरा विचरंन्ती पाव् के मन्मं श्रुतं नेचत म्रुच्यमनि ३
प्र वायुमच्छां बृहुती मेनीषा बृहद्रीयं विश्ववारं रथप्राम् ।
द्युतद्यामा नियुतः पत्यंमानः कृविः कृविमियचिस प्रयज्यो ४
स मे वपुंश्छदयद्श्विनोर्यो रथौ विरुक्त्यान् मनसा युजानः ।
येनं नरा नासत्येषयध्यै वर्तिर्याथस्तनयाय त्मने च ४

पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्योनि । सत्येश्रुतः कवयो यस्यं गीभि जीनतः स्थातुर्जगुदा कृंगुध्वम् ६ पावीरवी कुन्यो चित्रायुः सरस्वती वीरपेती धिये धात्। ग्राभिरच्छिद्रं शरणं सजोषां दुराधर्षं गृग्ते शर्म यंसत् ७ पुथस्पेथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो ऋभ्यानळुर्कम्। स नौ रासच्छुरुध<u>श्च</u>िन्द्राग्रा धिर्यधियं सीषधाति प्र पूषा ५ प्रथमभाजं युशसं वयोधां स्पाणिं देवं सुगर्भस्तिमृभ्वंम् । होता यत्तद् यजतं पुस्त्याना मुग्निस्त्वष्टीरं सुहवं विभावा ६ भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमुक्तौ । बृहन्तेमृष्वम् जरं सुषुम्र मृधंग्धुवेम क्विनेषितासंः १० ग्राचित्रं चिद्धि जिन्वंथा वृधन्तं इत्था नर्त्तन्तो नरो ग्राङ्गरस्वत् ११ प्र वीराय प्र तुवसे तुराया ऽर्जा यूथेवे पशरिच्चरस्तेम् । स पिस्पृशति तुन्वि श्रुतस्य स्तृभिर्न नार्कं वचनस्य विर्पः १२ यो रजांसि विमुमे पार्थिवानि त्रिश्चिद् विष्णुर्मनेवे बाधितायं। तस्य ते शर्मन्रपद्द्यमिन राया मेदेम तुन्वाई तनी च १३ तन्नोऽहिर्बुध्यो स्रिद्धरके स्तत् पर्वतस्तत् सैविता चनौ धात् । तदोषंधीभिरभि रातिषाचो भगः पुरेधिर्जिन्वतु प्र राये १४ नु नौ रियं रर्थ्यं चर्षिणुप्रां पुरुवीरं मुह ऋतस्य गोपाम् । चर्य दाताजरं येन जनान् त्स्पृधो ग्रदेवीरभि च क्रमाम विश म्रादेवीरभ्यश्रेश्नवाम १५

(१२६) एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाज ऋजिश्वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

हुवे वो देवीमदितिं नमोभि मृंळीकाय वर्रणं मित्रमृग्निम् । ग्रिभिचदामेर्यमणं सुशेवं त्रातृन् देवान् त्सिवितारं भगं च १ सुज्योतिषः सूर्य दर्चपितृ ननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान् । द्विजन्मनो य त्रृतसापः स्तत्याः स्वर्वन्तो यजता ग्रीग्निज्ञाः २ उत द्यावापृथिवी चत्रमुरु बृहद् रौदसी शर्णं सुषुम्ने । महस्करथो वरिवो यथा नो ऽस्मे चयाय धिषरो स्रनेहः ३ त्र्या नौ रुद्रस्यं सूनवौ नमन्ता मुद्या हूतासो वस्वोऽधृष्टाः । यदीमभें महुति वो हितासों बाधे मुरुतो ग्रह्णांम देवान् ४ मिम्य च येषु रोदसी नु देवी सिषिक्ति पूषा ग्रीभ्यर्धयज्वी। श्रुत्वा हर्वं मरुतो यद्धं याथ भूमा रेजन्ते ग्रध्विनि प्रविक्ते ४ \_ स्रभि त्यं वीरं गिर्वेणसमुर्चे न्द्रं ब्रह्मणा जरितुर्नवेन । श्रवदिद्धवुमुपं च स्तर्वानो रासद् वाजाँ उपं मुहो गृंगानः ६ त्र्योमानमापो मानुषीरमृक्तं धातं तोकाय तनयाय शं योः। यूयं हि ष्ठा भिषजों मातृतेमा विश्वस्य स्थातुर्जगेतो जनित्रीः ७ \_ स्रा नौ देवः सं<u>वि</u>ता त्रायमा<u>णो</u> हिरंगयपाणिर्यजतो जंगम्यात् । यो दर्त्रवाँ उषसो न प्रतीकं व्यूर्ण्ते दाशुषे वार्याणि ५ उत त्वं सूनो सहसो नो ऋद्या देवाँ ऋस्मिन्नेध्वरे वेवृत्याः । स्यामुहं ते सद्मिद् रातौ तर्व स्यामुग्नेऽवसा सुवीरः ६ उत त्या मे हवमा जेग्म्यातुं नासत्या धीभिर्युवमुङ्ग विप्रा। त्र्<u>यत्रिं</u> न मृहस्तर्मसोऽमुमु<u>क्तं</u> तूर्वतं नरा दु<u>रि</u>तादुभीके १० ते नौ <u>रा</u>यो द्युम<u>तो</u> वार्जवतो <u>दा</u>तारौ भूत नृवर्तः पु<u>र</u>ुद्धोः । दुशस्यन्तौ दिव्याः पार्थिवासो गोर्जाता ग्रप्यो मृळती च देवाः ११ ते नौ रुद्रः सरस्वती सुजोषां मीळहुष्मन्तो विष्णुर्मृळन्तु वायुः । ऋृभुद्धा वाजो दैव्यौ विधाता पुर्जन्यावाता पिप्यतामिर्षं नः १२ <u>उ</u>त स्य देवः सं<u>वि</u>ता भगो <u>नो</u> ऽपां नपदिवतु दानु पप्रिः । त्वष्टां देवेभिर्जानीभः सजोषा द्यौर्देवेभिः पृथिवी संमुद्रैः १३ उत नोऽहिर्बुध्र्यः शृगो त्वज एकपात् पृथिवी समुद्रः । विश्वे देवा त्रृतावृधों हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविश्वस्ता ग्रवन्तु १४ एवा नपतो मम् तस्यं धीभि भ्रह्मजा ऋभ्यंर्चन्त्यकैः । \_ ग्रा हुता<u>सो</u> व<u>स</u>वोऽर्धृ<u>ष्टा</u> विश्वे स्तुतासौ भूता यजत्राः १५

#### (१३०) त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाज ऋजिश्वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां त्रिष्टुप्, (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्योष्णिक्, (१६) षोडश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

उदु त्यञ्चनुर्मिहं मित्रयोराँ एति प्रियं वर्रुणयोरदेब्धम् । त्रुतस्य शुचि दर्शतमनीकं रुक्मो न दिव उदिता व्यद्यीत् १ वेद यस्त्रीर्णि विदर्थान्येषां देवानां जन्मे सनुतरा च विप्रः। ऋगुज मतेषु वृजिना च पश्ये च्रिभ चेष्टे सूरो ऋर्य एवान् २ स्तुष उं वो मृह ऋृतस्यं गोपा नदितिं मित्रं वर्रुणं सुजातान् । <u>त्र</u>्यर्म<u>ग</u>ं भगमदंब्धधीती नच्छा वोचे सधन्यः पावकान् ३ रिशार्दसः सत्पेतींरदेब्धान् मुहो राज्ञीः सुवसुनस्ये दातॄन्। यूनेः सुन्तत्रान् चर्यतो दिवो नृ निदित्यान् याम्यदितिं दुवोयु ४ द्यौ३ंष्पितः पृथिवि मात्रध् गग्ने भ्रातर्वसवो मृळतौ नः । विश्वं त्रादित्या त्रदिते सुजोषां त्रुस्मभ्यं शर्मं बहुलं वि येन्त ५ मा नो वृकाय वृक्ये समस्मा ग्रघायते रीरधता यजत्राः। यूयं हि ष्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूयं दत्तस्य वर्चसो बभूव ६ \_ मा वृ एनौ <u>ऋ</u>न्यकृतं भुजेम् मा तत् केर्म वसवो यञ्चर्यध्वे । विश्वस्य हि चर्यथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ७ नम् इदुग्रं नम् ग्रा विवासे नमी दाधार पृथिवीमुत द्याम्। नमी देवेभ्यो नमें ईश एषां कृतं चिदेनो नमुसा विवासे ५ त्रुगृतस्यं वो रथ्यः पूतदं चा नृतस्यं पस्त्यसद्ो ग्रदंब्धान् । ताँ ग्रा नमीभिरुरुचर्त्तसो नृन् विश्वन्वि ग्रा नेमे मुहो येजत्राः ६ ते हि श्रेष्ठेवर्चसुस्त उं न स्तिरो विश्वानि दुरिता नर्यन्ति । स्<u>च</u>त्रासो वरुंगो मित्रो ऋग्नि ऋृंतधीतयो वक्मराजैसत्याः १० ते नु इन्द्रेः पृ<u>थि</u>वी चार्म वर्धन् पूषा भ<u>गो</u> स्रदि<u>तिः पञ</u>्च जनोः । स्शर्मा<u>णः</u> स्ववंसः सुनीथा भर्वन्तु नः सुत्रात्रासंः सुगोपाः ११ न् सुद्यानं दिव्यं नंशि देवा भारद्वाजः सुमृतिं योति होतो । ग्रासाने भियंजीमानो भियेधै दें वानां जन्म वसूयुर्ववन्द १२ त्र<u>प</u> त्यं वृं<u>जि</u>नं <u>रिपुं</u> स्तेनमीग्ने दुराध्येम् । द्विष्ठमेस्य सत्पते कृधी सुगम् १३ ग्रावांगः सोम नो हि कं सखित्वनार्य वावृशः। जही न्य१त्रिर्णं पृणिं वृक्ो हि षः १४ यूयं हि ष्ठा सुंदानव् इन्द्रंज्येष्ठा ऋभिद्यंवः । 

# त्रपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामेनेहसंम् । येन् विश्वाः परि द्विषौ वृगक्ति विन्दते वस् १६

#### (१३१) एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१७) सप्तदशर्चस्यास्य सूक्तस्य भारद्वाज ऋजिश्वा ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-६, १३, १४-१७) प्रथमादितृचद्वयस्य त्रयोदश्या ऋचः पञ्चदश्यादितृचस्य च त्रिष्टुप्, (७-१२) सप्तम्यादितृचद्वयस्य गायत्री, (१४) चतुर्दश्याश्च जगती छन्दांसि

न तद् दिवा न पृथिव्यानुं मन्ये न युज्ञेन नोत शर्मीभिराभिः। उ्ब्जन्तु तं सुभ्वर्ः पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य यृष्टा १ त्रुति वा यो मरतो मन्यते <u>नो</u> ब्रह्म वा यः क्रियमा<u>ं</u>णं निर्नित्सात्। तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषम्भि तं शौचतु द्यौः २ किमुङ्ग त्वा ब्रह्मंगः सोम गोपां किमुङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नेः। किमुङ्ग नेः पश्यसि निद्यमानान् ब्रह्मद्विषे तप्षिं हेतिमस्य ३ त्र्यवेन्तु मामुषसो जायेमाना त्र्यवेन्तु मा सिन्धेवः पिन्वेमानाः । त्रवन्तु मा पर्वतासो ध्रवासो ऽवन्तु मा <u>पि</u>तरौ <u>दे</u>वहूतौ ४ विश्वदानी सुमनेसः स्याम् पश्येम् नु सूर्यमु इरन्तम् । तथां करद् वस्पितिर्वस्नां देवां स्रोहानोऽवसार्गमिष्ठः ४ इन्द्रो नेदिष्टुमवुसार्गमिष्टुः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । पुर्जन्यौ न त्रोषंधीभिर्मयोभु रिगः सुशंसः सुहवंः पितेवं ६ विश्वे देवास ग्रा गंत शृण्ता मं इमं हर्वम् । एदं बृहिर्नि षीदत ७ यो वौ देवा घृतस्रुना हुन्येन प्रतिभूषति । तं विश्व उप गच्छथ ५ उपं नः सूनवो गिरंः शृरावन्त्वमृतस्य ये। सुमृळीका भवन्तु नः ६ विश्वे देवा त्रृतावृधं त्रृतुभिर्हवनुश्रुतः । जुषन्तां युज्यं पर्यः १० स्तोत्रमिन्द्रौ मुरुद्गेणव स्त्वष्टमान् मित्रो ग्रुर्यमा । इमा हुव्या जुषन्त नः ११ इमं नौ ग्रग्ने ग्रध्वरं होतेर्वयुनुशो येज । चिकित्वान् दैव्यं जर्नम् १२ \_ विश्वे देवाः शृग्तेमं हर्व मे ये ग्रन्तरिंचे य उप द्यवि ष्ठ । ये ग्रीगिजिह्ना उत वा यजेत्रा ग्रासद्यास्मिन् बृर्हिषि मादयध्वम् १३ विश्वे देवा मर्म शृरवन्तु युज्ञियां उभे रोदेसी ऋपां नपां मन्मे। मा वो वर्चांसि परिचन्दर्याणि वोचं सुम्नेष्विद् वो ग्रन्तमा मदेम १४

ये के च ज्मा मृहिनो ग्रहिमाया दिवो जिज्ञिरे ग्रुपां स्थर्थे।
ते ग्रुस्मभ्यमिषये विश्वमायुः चपं उस्ता विरिवस्यन्तु देवाः १४
ग्रग्नीपर्जन्याववितं धिर्यं मे ऽस्मिन् हवें सुहवा सुष्टुतिं नेः।
इळीम्न्यो जनयद् गर्भम्न्यः प्रजावितीरिष् ग्रा धित्तम्स्मे १६
स्तीर्णे ब्हिषि सिमधाने ग्रुग्नौ सूक्तेन महा नम्सा विवासे।
ग्रुस्मिन् नौ ग्रुद्य विदथे यजित्रा विश्वे देवा हुविषि मादयध्वम् १७

### (१३२) द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्राज ऋषिः । पूषा देवता । (१-७, ६-१०) प्रथमादिसप्तर्यो नवमीदशम्योश्च गायत्री, (६) ग्रष्टम्याश्चनुष्टुप् छन्दसी व्यम् त्वा पथस्पते रथं न वार्जसातये । ध्रिये पूषन्नयुज्महि १ ऋभि नो नर्यं वस्त्रं वीरं प्रयंतदिन्तर्यम् । वामं गृहपितं नय २ ग्रदित्सन्तं चिदाधृणे पूष्ट्न दानाय चोदय । प्रणेश्चिद् वि मृद्रा मर्नः ३ वि पृथो वार्जसातये चिनुहि वि मृधी जिह । सार्धन्तामुग्र नो धिर्यः ४ पिरं तृन्धि पर्णीना मार्रया हृदया कवे । ऋथेम्समर्थ्यं रन्धय ६ ग्रा रिख किकिरा कृणु पर्णीनां हृदया कवे । ऋथेम्समर्थं रन्धय ६ ग्रा रिख किकिरा कृणु पर्णीनां हृदया कवे । ऋथेम्समर्थं रन्धय ७ यां पूष्ट् ब्रह्मचोद्देनी मारां बिभेर्ष्याधृणे । तयां समस्य हृदया मा रिख किकिरा कृणु ५ वा ते ऋष्ट्रा गोत्रोप्शा ऽऽघृणे पश्सार्धनी । तस्यस्ते सुम्रमीमहे ६ उत नो गोषण् धियं मश्चसां वर्णसामृत । नृवत् कृणुहि वीतये १०

# (१३३) त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः

सं पूषन् <u>विदुषां नय</u> यो ग्रञ्जंसानुशासित । य एवेदमिति ब्रवंत् १ सम् पूष्णा गेमेमिह् यो गृहाँ ग्रेभिशासित । इम एवेति <u>च</u> ब्रवंत् २ पूष्णश्चक्रं न रिष्यित न कोशोऽवं पद्यते । नो ग्रेस्य व्यथते प्वाः ३ यो ग्रेस्मै ह्विषाविधा न्न तं पूषापि मृष्यते । प्रथमो विन्दते वस् ४ पूषा गा ग्रन्वेतु नः पूषा रे<u>च</u>त्वर्वतः । पूषा वाजं सनोतु नः ४ पूष्वन्ननु प्र गा ईिह् यर्जमानस्य सुन्वतः । श्रुस्माकं स्तुवृतामुत ६ मार्किर्नेशन्माकी रिष् न्माकीं सं शिर्ि केवेटे । श्रथारिष्टाभिरा गेहि ७ शृगवन्तं पूषर्णं वृय मिर्यमनेष्टवेदसम् । ईशीनं राय ईमहे ८ पूष्वन्तवे वृते वृयं न रिष्येम् कदौ चन । स्तोतारस्त इह स्मीस ६ परि पूषा पुरस्ता द्धस्तं दधातु दित्तंगम् । पुनेर्नो नृष्टमार्जतु १०

# (१३४) चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज त्रृषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः

एहि वां विमुचो नपादार्घृणे सं सेचावहै। रथीर्ऋतस्ये नो भव १ रथीर्तमं कपुर्दिन मीशानं राधेसो मुहः। रायः सखायमीमहे २ रायो धारास्याष्ट्रणे वसो राशिरंजाश्व। धीवतोधीवतः सखा ३ पूषणं न्वर्ंजाश्व मुपे स्तोषाम वाजिनेम्। स्वसुयों जार उच्यते ४ मातुर्दिधिषुमेश्रवं स्वसुंजारः शृंगोतु नः। भ्रातेन्द्रस्य सखा ममे ४ स्राजासः पूषणं रथे निशृम्भास्ते जन्शियम्। देवं वहन्तु बिभ्रतः ६

# (१३५) पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । पूषा देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां गायत्री, (६) षष्ठचाश्चानुष्टुप् छन्दसी य एनमादिदेशित करम्भादिति पूषर्णम् । न तेने देव ऋादिशे १ उत घा स रथीतेमः सर्ज्या सत्पतिर्युजा । इन्द्री वृत्राणि जिन्नते २ उतादः पर्षेषे गिव सूर्रश्चक्रं हिर्गययम् । न्यैरयद् रथीतेमः ३ यद्द्य त्वी पुरुष्टुत ब्रवीम दस्र मन्तुमः । तत् सु नो मन्मे साधय ४ इमं चे नो ग्वेषेणं सातये सीषधो ग्राम् । ऋारात् पूषन्नसि श्रुतः ५ ऋा ते स्वस्तिमीमह ऋारेग्रंघामुप्यवसुम् । ऋद्या चे सर्वतातये श्वश्चं सर्वतातये ६

(१३६) षिट्त्रंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षृडचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रापूषर्णौ देवते । गायत्री छन्दः इन्<u>द्रा</u> नु पूषणा व्यं स्राक्यायं स्वस्तये । हुवेम् वाजसातये १ सोमम्नय उपसिद्त् पातेवे चम्वौः सुतम् । क्रम्भम्नय ईच्छति २ अजा अन्यस्य वह्नयो हरी अन्यस्य संभृता । ताभ्यां वृत्राणि जिन्नते ३ यदिन्द्रो अनेयद् रितौ महीरपो वृषंन्तमः । तत्रं पूषाभवत् सर्चा ४ तां पूष्णः सुमृतिं वृयं वृत्तस्य प्र वृयामिव । इन्द्रस्य चा रभामहे ४ उत् पूषणं युवामहे ऽभीशूँरिव सारिधः । मृह्या इन्द्रं स्वस्तये ६

## (१३७) सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूकम्

(१-४) चतुर्मृचस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज मृषिः । पूषा देवता । (१, ३-४) प्रथमर्चस्तृतीयाचतुर्थ्योश्च त्रिष्टुप्, (२) द्वितीयायाश्च जगती छन्दसी शुक्रं ते स्नुन्यद् यंजतं ते स्नुन्यद् विषुरूपे स्रहेनी द्यौरिवासि । विश्वा हि माया स्रवंसि स्वधावो भुद्रा ते पूषिन्नह रातिरेस्तु १ स्रजार्श्वः पशुपा वार्जपस्त्यो धियंजिन्वो भुवेने विश्वे स्रिपितः । स्रष्ट्रां पूषा शिथिरामुद्वरीवृजत् संचन्नांणो भुवेना देव ईयते २ यास्ते पूष्ट्रन्नावो स्रन्तः संमुद्रे हिर्गयर्यीरन्तरिन्ने चरेन्ति । ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यस्य कामेन कृत् श्रवं इच्छमीनः ३ पूषा सुबन्धुर्दिव स्ना पृथिव्या इळस्पतिर्म्घवी दस्मर्वर्चाः । यं देवासो स्रदंदः सूर्यायै कामेन कृतं त्वसं स्वर्श्वप् ४

# (१३८) ग्रष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । (१-६) प्रथमादितृचद्वयस्य बृहती, (७-१०) सप्तम्यादिचतुर्ऋचाञ्चानुष्टुप् छन्दसी प्र नु वौचा सुतेषुं वां वीर्यार्थं यानि चक्रथुः । हृतासो वां पितरी देवशत्रव इन्द्रीग्नी जीवंथो युवम् १ बळितथा महिमा वामिन्द्रीग्नी पनिष्ट आ । समानो वां जिनता भ्रातरा युवं यमाविहेहंमातरा २ ख्रोक्विवांसा सुते सचाँ अश्वा सप्ती इवार्दने । इन्द्रा न्वर्श्मी अविसेह विज्ञिणी वयं देवा ह्वामहे ३ य ईन्द्राग्नी सुतेषुं वां स्तवत् तेष्वृतावृधा । जोष्वाकं वर्दतः पज्जहोषिणा न देवा भूसर्थश्चन ४

इन्द्रांग्री को ग्रस्य वां देवौ मर्तिश्चकेति ।
विषूंचो ग्रश्वांन् युयुजान ईयत एकः समान ग्रा रथे ४
इन्द्रांग्री ग्र्यादियं पूर्वागांत् पुद्रतीभ्यः ।
हित्वी शिरो जिह्नया वावंद्चरंत् त्रिंशत् पुदा न्यंक्रमीत् ६
इन्द्रांग्री ग्रा हि तेन्वते नरो धन्वांनि बाह्नोः ।
मा नौ ग्र्यास्मन् महाधने पर्रा वर्कतं गविष्टिषु ७
इन्द्रांग्री तपेन्ति मा ऽघा ग्र्यो ग्ररांतयः ।
ग्रप द्वेषांस्या कृतं युयुतं सूर्यादधि ६
इन्द्रांग्री युवोरिप वर्सु दिव्यानि पार्थिवा ।
ग्रा न इह प्र यंच्छतं रियं विश्वायुंपोषसम् ६
इन्द्रांग्री उक्थवाहसा स्तोमेभिर्हवनश्रुता ।
विश्वाभिर्गीर्भिरा गंत मस्य सोमस्य पीतये १०

(१३६) एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । (१-३, १३) प्रथमादितृचस्य त्रयोदश्या त्रृचश्च त्रिष्टुप्, (४-१२) चतुर्थ्यादिनवानां गायत्री, (१४) चतुर्दश्या बृहती, (१५) पञ्चदश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि श्नर्थद् वृत्रमुत सेनोति वाज मिन्द्रा यो ऋग्नी सहुरी सपुर्यात्। इरज्यन्तरिवस्य भूरेः सहस्तमा सहसा वाज्यन्तरि \_ ता योधिष्टम्भि गा ईन्द्र नून मुपः स्वरुषसो त्रग्न <u>ऊ</u>ळहाः । दिशः स्वरुषसं इन्द्र चित्रा ऋपो गा ऋगे युवसे नियुत्वीन् २ म्रा वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मै रिन्द्रं यातं नमौभिरग्ने स्रवांक्। युवं राधौभिरकवेभिरिन्द्रा ग्रे ग्रुस्मे भवतमुत्तमेभिः ३ \_ ता हुं<u>वे</u> ययो<u>रि</u>दं पुप्ने विश्वं पुरा कृतम् । इन्<u>द्रा</u>ग्नी न मेर्धतः ४ उ्या विघ्निना मुर्ध इन्द्राग्नी हेवामहे । ता नौ मृळात ईदृशे ४ हुतो वृत्रारायार्या हुतो दासानि सत्पती । हुतो विश्वा ग्रप् द्विषः ६ इन्द्रांग्री युवामिमे्ई ऽभि स्तोमा स्रनूषत । पिबतं शंभुवा स्तम् ७ या वां सन्ति पुरुस्पृहीं नियुतीं दाशुषे नरा । इन्द्रीग्री ताभिरा गीतम् ५ ताभिरा गैच्छतं नुरो पेदं सर्वनं सुतम् । इन्द्रीग्री सोमीपीतये ६ तमीळिष्व यो ऋर्चिषा वना विश्वी परिष्वर्जत् । कृष्णा कृगोति जिह्नयी १०

य इद्ध ग्राविविस्ति सुम्निमिन्द्रेस्य मर्त्यः । द्युमार्य सुतरी ग्रुपः ११ ता नो वाजेवतीरिषे ग्राशून् पिपृतमर्वतः । इन्द्रेम् ग्रिं च वोळहेवे १२ उभा विमिन्द्राग्नी ग्राहुवध्यो उभा राधेसः सह मोद्यध्यै । उभा दातारिविषां रेयीणा मुभा वाजेस्य सातये हवे वाम् १३ ग्रा नो गव्येभिरश्वयै र्वसव्ये रेरुपं गच्छतम् । सखायो देवौ स्ख्यायं शंभुवै न्द्राग्नी ता हेवामहे १४ इन्द्रोग्नी शृणुतं हवं यजेमानस्य सुन्वतः । वीतं हुव्यान्या गेतं पिबेतं सोम्यं मधुं १४

#### (१४०) चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिः । सरस्वती देवता । (१-३, १३) प्रथमादितृचस्य त्रयोदश्या ऋचश्च जगती, (४-१२) चतुर्थ्यादिनवानां गायत्री, (१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

इयमेददाद् रभुसमृंगुच्युतं दिवौदासं वध्यश्वायं दाश्षे । \_ या शर्श्वन्तमा<u>च</u>खादविसं पुणिं ता ते दात्राणि तिविषा संरस्वति १ इयं शुष्मैभिर्बिस्यवा ईवारुजत् सानुं गिरीणां तेविषेभिरूर्मिभिः। सरेस्वति देवुनिदो नि बेईय प्रजां विश्वस्य बृसंयस्य मायिनेः । उत चितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो ग्रस्रवो वाजिनीवति ३ प्र गौ देवी सरस्वती वाजैभिर्वाजिनीवती । धीनामीवृत्र्यवत् ४ यस्त्वी देवि सरस्वत्युपब्रूते धर्ने हिते । इन्द्रं न वृत्रुतूर्ये ४ त्वं दैवि सरस्व त्यवा वाजैषु वाजिनि । रदौ पूषेवे नः सनिम् ६ उत स्या नः सरेस्वती घोरा हिरेगयवर्तनिः । वृत्रुघ्नी वेष्टि सुष्टतिम् ७ यस्यो ग्रनुन्तो ग्रह्धत स्त्वेषश्चरिष्णुर्रर्णवः । ग्रम्श्चरेति रोरुवत् ५ सा नो विश्वा त्रति द्विषः स्वस्रिन्या त्रुतावरी । त्रत्वहेव सूर्यः ६ उत नेः प्रिया प्रियास् सप्तस्वसा सुर्जुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत् १० <u> श्रापप्रुषी</u> पार्थिवा न्युरु रजो <u>श्र</u>न्तरिचम् । सरस्वती <u>नि</u>दस्पति ११ त्रिष्धस्था सप्तधातः पञ्च जाता वर्धयन्ती । वाजैवाजे हव्या भूत् १२ प्र या मेहिम्रा महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या ऋपसाम्पस्तमा । रथं इव बृहुती विभ्वने कृतो पुस्तुत्यां चिकितुषा सरस्वती १३

सरेस्वत्यभि नौ नेषि वस्यो मापं स्फरीः पर्यसा मा न ग्रा धंक्। जुषस्व नः सरुया वेश्यां च मा त्वत् चेत्रारयरंगानि गन्म १४ इति चतुर्थोऽष्टकः